

# ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

# अथ मेदिनीकोराप्रारम्भः।

वृषाङ्काय नमस्तस्मै यस्य मौलिविलिम्बनी । जटावेष्ट्रनजां शोभां विभावयति जान्ह्वी ॥ १ ॥ पूर्वाचार्यक्रतीर्वीक्ष्य शब्दशास्त्रं निरूप्य च। नानार्थवाब्दकोशोऽयं लिङ्गभेदेन कथ्यते ॥ २ ॥ प्रायशो रूपभेटेन विशेषणवशातक चित । स्त्रीपुत्रपुंसकं क्षेयं विशेषोक्तेश्च कुत्र चित् ॥ ३ ॥ त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदं मिथुने त द्वयोरिति । निषद्धिलक् बेषार्थं त्वन्तायादि न पूर्वभाक् ॥ ४ ॥ क्पाद्रयक्तं लिङ्गमुक्तं लिपिश्रान्तिच्छिदे क चित्। विशेष्यनिघेऽनुक्तेऽपि विशेषा वाच्यलिङ्गता ॥ ५ ॥ गुणे शुक्रादिकद्वाद्याः पुंसि स्युत्तद्वति त्रिषु । तीश्याचाश्च गुणे कीवं गुणिलिङ्गास्त्र तद्वीत ॥ ६ ॥ क्कीवपंसीरपि स्त्रीत्वं काप्यल्पत्वविवसया। जातिवाचकब्दानामपि तत्स्त्रीविवश्चया ॥ ७ ॥ उद्भिदः पसवे क्षीवे हरीतक्यादयः स्त्रियाम् । पुष्पे जातीप्रभृतयः स्वलिङ्गा वीह्यः फले ॥ ८॥ पाङ् नानार्थात्र तछिङ्गं द्रयोर्द्रन्द्रे न चैकता । शब्दार्रात्तर्न लिङ्गेक्ये सप्तमी न विशेषणे ॥ ९ ॥

क्रीवे नपुंसके पुंसि स्त्रियां योषिति च द्वयोः ।
त्रिषु चेत्यादि यदूपं तिल्लङ्गस्येन नाचकम् ॥ १० ॥
नानार्थः प्रथमान्तोऽत्र सर्वत्रादौ प्रदर्शितः ।
सप्तम्यन्ताभिधेयेषु वर्तमानो विनिश्चितः ॥ ११ ॥
एकद्वित्रिचतुःपञ्चषद्वर्णानुक्रमात्कृतः ।
स्वरकाद्यादिकाद्यान्तवर्गेर्नानार्थसंग्रहः ॥ १२ ॥
नानार्थकोशपुस्तकभारार्जनदुःखहानये क्रीतनः ।
मिदिनिकरकृतकोशो विश्वर्दालङ्गोऽभिल्व्यतामेकः॥१३॥
(कैकम्।)

को ब्रह्माण समीरात्मयमदक्षेषु भास्करे । कामग्रन्थौ चिक्राण च पतित्रपार्थिवे तथा ॥ १४ ॥ मयूरेऽग्नौ न पुंसि स्यात्मुखकीर्षजलेषु कम् ।

(कांद्रतीयम्।)

श्रकों इंपार्थ स्पार्टके रवी ताम्रे दिवस्पती ॥ १५ ॥
श्रद्धो इपक्षेत्राङ्गचिन्हरेखाजिभृषणे ।
इपकाशान्तिकोत्सङ्गध्यानेऽकं पापदुःखयोः ॥ १६ ॥
एकं संख्यान्तरे श्रेष्ठे केवलेत्रयोखिषु ।
कर्कः कर्के ऽनिले वन्ही शुक्ताश्वे दपर्थो घटे ॥ १७ ॥
कङ्कश्रुबाद्विजे ख्यातो लोहपृष्ठकृतान्तयोः ।
कल्कोऽस्त्री घृततैलादिशेषे दम्भे विभीतके ॥ १८ ॥
विद्विदृयोश्च पाप च त्रिषु पापाशये पुनः ।
काकः स्याद्वायसे दक्षप्रभेदे पीठसर्पिण ॥ १६ ॥
शिरोऽवक्षालने मानप्रभेदद्वीपभेदयोः ।
काका स्यात्काकनासायां काकोलीकाकजङ्घयोः ॥ २० ॥
रोक्तकायां मलप्तं च काकमाच्यां च योषिति ।

काकं सुरतवन्धे स्यात्काकानामपि संहतौ ॥ २१ ॥ किष्कुर्द्वयोवितस्तौ च प्रकाष्ट्रेडपि करेडपि च। कोकश्चक्रे वके ज्येष्ठ्यां खर्जूरीद्रुपदर्दुरे ॥ २२ ॥ केको गृहाश्रितसृगपक्षिणोर्नागरं त्रिषु । टङ्को नीलकपित्थे च खानत्रे टङ्कने ख्रियाम्॥ २३ ॥ जङ्घायां स्त्री पुमान्कोपे कोशासिग्रावदारणे। तर्कः काङ्कावितर्कोहहेतुशास्त्रेषु कथ्यते ॥ २४ ॥ त्रिका कूपस्य नेमौ स्यात्त्रिकं पृष्ठाधरे त्रये। तोकं पुत्रे सुतायां च द्विकः स्यात्काककोकयोः ॥ २५ ॥ न्यङ्कुर्मुनौ सृगे पुंसि नांकस्तु त्रिदिवेऽम्बरे । नाक् मुन्यन्तरे पृथ्वीधरवल्मीकयोः पुमान् ॥ २६ ॥ निष्कमस्त्री साष्ट्रहेमशते दीनारकर्षयोः। वसोऽलङ्करणे हमपात्रे हेमपलेऽपि च ॥ २० ॥ पङ्कोऽस्त्री कर्दमे पापे पाकः परिखतौ शिक्षौ। केशस्य जरसा शौक्लये स्थाल्यादौ पचनेऽपि च ॥ २८॥ वकस्तु वकपुष्पे स्यात्कह्वे श्रीदे च रक्षांस । भूकं छिद्रे च काले च भेको मण्डूकमेघयोः ॥ २६ ॥ मुष्को मोक्षकद्वक्षे स्यात्संहते दृषग्रेऽपि च । मुकस्त्ववाचि ना दैत्ये रेकः कृपग्रमन्दयोः ॥ ३० ॥ राका नद्यन्तरे कच्छ्यां नवजातरजिख्यामः। संपूर्णेन्द्रितथौ रेकः शङ्कानीचिवरेचने ॥ ३१ ॥ रोकस्तु ऋयभिद्दीप्तयो रोकं ना विचले विले। लङ्का रक्षःपुरीशाखाशाकिनीकुलटाम्नु च ॥ ३२ ॥ लोको जनेऽपि अवने वलकं वलकलशलकयोः। बङ्कः पर्याग्रभागे ना नदीपात्रे च भङ्गुरे ॥ ३३

शक्तं तु शकले वक्ते शको जासन्तरे नृपे।
शक्तुः संख्याऽस्त्रयादोभित्कीलाशकलुषेषु ना ॥ ३४॥
शक्तुः त्रांसे वितर्के च शाको द्वीपान्तरेऽपि च।
शक्तो दुर्मावशेषे च पुमान हरितकेऽस्त्रियाम ॥ ३५॥
शको व्याससुते कीरे रावणस्य च मन्त्रिण ।
शिरीषपादपे पुंसि ग्रान्थिपणे नपुंसकम् ॥ ३६॥
शक्तं घट्टादिदेये स्याद्वारादर्थग्रहे स्त्रियाम ।
शक्ता स्रीशुद्धदलयोः श्लोकः पद्ये यशस्यिप ॥ ३७॥
श्लोकं श्रुकगणे स्त्रीणां करणे सुक इस्रिप ।
बाणवातोत्पले स्तोकिस्राप्त्रवर्णे चातके पुमान ॥ ३८॥
(कत्तीयम ।)

श्रशोकि सिषु निःशोके पुंसि कङ्के छिपादपे।
सियां तु कहुरोहिण्यां पारदे स्यानपुंसकम् ॥ ३६ ॥
श्रमाकः कामुके कूरे निर्भये त्रिषु ना कवौ ॥ ४० ॥
श्रमीकः कामुके कूरे निर्भये त्रिषु ना कवौ ॥ ४० ॥
श्रमीकोऽस्त्री रणे सैन्ये ऽप्यणुको निपुणाल्पयोः।
श्रमीकोऽस्त्री रणे सैन्ये ऽप्यणुको निपुणाल्पयोः।
श्रमीकोऽस्त्री रणे सैन्ये ऽप्यणुको निपुणाल्पयोः।
श्रमीका कुले शीले पुंसि स्याद् गतजन्मनि।
श्रीशुकं रलक्षणतस्त्रे स्याद्वस्त्रमात्रोत्तरीययोः॥ ४२ ॥
श्रीन्तकं निकटे वाच्यलिङ्गं स्त्री शीतलीषधौ
चुल्यां ज्येष्ठभगिन्यां च नाट्योक्त्यां कथ्यतेऽन्तिका॥४३॥
श्रम्वका पार्वतीमात्रोर्धृतराष्ट्रस्य मातिर्॥ ४४ ॥
श्रीन्यका चूतभेदे च रजन्यामिष योषिति।
श्रीन्यका तित्तिहीचाम्लोद्वारचाङ्गेरिकासु च ॥ ४५ ॥

अर्भकः कथितो वाले मूर्वेऽपि च कृशेऽपि च। भ्रानकः पटहे भेर्या सृदङ्गे घ्वनदम्बुदे ॥ ४६॥ भ्राढकी तु तुवर्यो स्त्री परिमाणाऽन्तरं त्रिषु। ग्रालोकस्तु पुमान्द्योते दर्शने वन्दिभाषगो ॥ ४७ ॥ भान्हिकं दिनीनंदेर्से त्रिलिङ्गमय न द्रयोः। निर्साक्रयामोजनयो ईन्दे प्रकरणस्य च ॥ ४८॥ श्रातङ्को रोगसंतापशङ्कासु मुरजध्वनौ । इक्ष्ताकुः बहुतुम्ब्यां स्त्री सूर्यत्रंशनृषे पुपान् ॥ ४६ ॥ जलूकः पुंसि काकाराविन्द्रे भारतयोधिनि । उदक एष्यत्कालीनफले मदनकगटके ॥ ५० ॥ उष्मकस्तु निदाघे स्यादातुरे क्षिप्रकारिणि। उष्ट्रिका मृत्तिकाभाण्डभेदेऽपि करभस्त्रियाम् ॥ ५१ ॥ ऊर्मिका चाङ्गुलीये स्याद्रस्नमङ्गतरङ्गयोः। कनकं हेम्नि पुंसि स्यातिकशुके नागकेसरे ॥ ५२॥ धत्तूरे काञ्चनारे च कालीय चम्पकेर्डाप च। करकस्तु पुमान्पक्षित्रिशेषे दाहिमेऽपि च ॥ ५३ ॥ द्वयोर्भेघोपले न स्त्री करे केचकमण्डली। ऋमुकस्तु पुपान्भद्रमुस्तके ब्रह्मदारुणि ॥ ५४॥ फले कार्पासिकायाश्च पहिकालोध्रपूगयोः। कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रेदिन्तिनां दन्तमण्डने ॥ ५५ ॥ सामुद्रलवणे राजधानीवलययोरपि। कटुका कटुरोहिण्यां स्त्रियां व्योषे नपुंसकम् ॥ ५६ ॥ कण्टको न स्त्रियां श्चद्रशत्रौ मत्स्यादिकीकसे। नैयोगिकादिदोषोक्तौ स्याद्रोमाञ्चद्रुमाङ्गयोः ॥ ५७ ॥ करङ्को मस्तकेऽबस्यनालिकेरफलास्यनि ।

कलङ्कोऽङ्के ऽपवादे च कालायसमलेऽपि च ॥ ५८ ॥ काँणका करिहस्ताग्रे करमध्याङ्ग्रलाविष । क्रमुकादिच्छ्रटांशेऽब्जवराटे कर्णभूषणे ॥ ५६॥ किशाका कथ्यतेऽसन्तस्रक्ष्मवस्त्विग्नमन्थयोः। कचाकुस्तु दुराधर्षे दुःशीले च विलेशये ॥ ६० ॥ कञ्चुको वारवाणे स्यान्निर्मीके करभेऽपि च। वर्धापकगृहीताङ्गस्थितवस्रे च चोलकं ॥ ६१ ॥ कञ्चक्यौषधिभदेऽथ कारिका नटयोषिति । कृतौ विवरणश्लोके शिल्ययातनयोरिष ॥ ६२ ॥ नपुंसकं तु कर्मादौ कारकं कर्तरि त्रिष्ठ । कामुकः कमनेऽशोकपाद्ये चातिमुक्तके ॥ ६३ ॥ कां मुकं धनुषि स्यात्रा वेगी कर्मक्षमेऽन्यवत् । काचूकः क्रुकवाकौ स्यात्पीनमस्तककोकयोः॥ ६४॥ क्षारकः पक्षिमत्स्यादिपिटके जालकेऽपि च। कालिका चण्डिकाभेदे कात्स्न्यृहश्चिकपत्रयोः ॥ ६५ ॥ क्रमदेयवस्तुमूल्ये धुसरीनवमेघयोः। पटोलकाखारोमालीमांसीकाकाशित्रासु च ॥ ६६ ॥ मेघावलौ च किम्पाको महाकालफलाज्ञयोः। कीचको दैत्यभिद्वातहतसस्त्रनवंशयोः ॥ ६७ ॥ कीटकः कृमिजातौ ना निष्ठुरे पुनरन्यवत् । कुलकं तु पटोले स्यात्सम्बद्धाकसंहतौ ॥ ६८॥ पुंसि वल्मीककाकेन्दुकुलश्रेष्ठेषु कथ्यते । सुल्लकिषु नीचेऽल्पे कुशिको सुनिसर्जयोः॥ ६६ ॥ कुषाकुः कपित्रन्छर्के नापरोत्तापिनि त्रिषु । कुलिको नागभेदे स्याद् दुभेदे कुलसत्तमे ॥ ७० ॥

क्षुरकः कोकिलाक्षे स्याद् गोक्षुरे तिलकदूमे । कूपको गुणदक्षे स्यात्तैलपात्रे ककन्दुरे ॥ ७१ ॥ उदपानेऽच्युतायां तु कृषिकाऽम्भोगतोपले । कूलकं न स्त्रियां स्त्रेषे पुंसि स्यात् कृमिपर्वते ॥ ७२ ॥ कूचिका सूचिकायां च तूलिकायां च कुड्मले। कपाटाङ्कुडके सीरिवक्ठतात्रपि योषिति ॥ ७३॥ कृषकः पुंसि फाले स्यात्कर्षके त्वभिधेयवत्। कोरकोऽस्त्री कुड्मले स्यात्कक्कोलकमृणालयोः॥ ७४॥ कौतुकं त्वभिलाषे स्यादुत्मवे नर्महर्षयोः। तथापरंपरायातमङ्गले च कुत्रहले ॥ ७५ ॥ विवाहसूत्रगीतादिभोगयोर्पि न द्वयोः। कौशिको नकुले व्यालग्राहे गुग्गुलुशुक्रयोः ॥ ७६ ॥ कोषज्ञोलूकयोश्च स्याद्भिश्वामित्रमुनाविष। कौषिकी चण्डिकायां च नदीभेदे च योषिति॥ ७०॥ खनको नोन्द्रे सन्धिचौरे त्रिष्ववदारके । खड्गिको महिषीक्षीरफेनशौनिकयोरिप ॥ ७८॥ स्यात्खोलकस्तु पाके शिरस्तवल्मीकपूगकोशेषु। गियाकायूयीवैश्ये भीत्कारीषु ना तु दैनक्के ॥ ७६ ॥ ग्रन्थिकं पिष्पलीमूले गुग्गुलुग्रन्थिपर्णायोः । करीरे पुंसि दैनके सहदेवारूयपाण्डवे ॥ ८० ॥ गण्डकः पुरीस खड्गे स्यात्संख्याविद्यापभेदयोः। श्रवच्छेदेऽन्तराये च गण्डकी सरिदन्तरे ॥ ८१ ॥ ग्राहको घातिविहगे घान्यानां च गृहीतिर। गान्धिको लेखकेऽपि स्यात्मुगन्धिन्यवहारिणि ॥ ८२ ॥ गुण्डको मलने घूली कलोक्तिस्नेइपात्रयोः।

गृह्यको निघ्नके छेके गैरिकं धातुरुक्मयोः ॥ ८३ ॥ गोलको विधवापुत्रे जारात स्यान्मलिके गुडे। गोरङ्कुः स्यात्पुमान्पक्षिभेदलग्नकर्वान्दनोः॥ ८४॥ चषकोऽस्त्री सुरापात्रे मधुमद्यप्रभेदयोः। चुलकः मसतौ भाण्डभेदे चुलुकवत्पुमान् ॥ ८५॥ चतुष्की मसकहयां पुष्कारिएयन्तरेऽपि च। चारकः पालकेऽक्त्रादेः स्यात्संचालकबन्धयो ॥ ८६ ॥ चित्रकं तिलके ना तु व्याघ्रभिच्चञ्चुपाठिषु । चुम्बकश्चुम्बनपरे धूर्तायस्कान्तयोरिष ॥ ८० ॥ बहुग्रन्थैकदेशज्ञे घटस्योद्ध्र्यावलम्बने । चुल्लकी शिशुमारेऽपि कुण्डीभेदे कुलान्तरे ॥ ८८॥ चुलिका नाटकस्याङ्गे कर्णमूले च हस्तिनाम् । चूतकः कूपके ऽप्याम्रे जनकः पितृभूभुजोः॥ ८ ॥ जम्बूकः फेरवे नीचे पश्चिमाशापतावपि । जतुका जिनपत्रायां जतुकं हिङ्गुलाक्षयोः ॥ ६० ॥ जाहको घोङ्गमार्जारखद्वाङ्कारुण्डिकासु च। जालकं कोरके दम्भे कुलायानाययोरिप ॥ ६१ ॥ न पुंसि मोचकफले स्त्रियां तु वसनान्तरे। गिरि सारजलौकायामपि स्याद्विधवास्त्रियाम् ॥ ६२ ॥ भटानामश्मरचिताङ्गरक्षिएयां च जालिका। जालिको वाच्यवद्ग्रामजालिजालोपजीविनोः॥ ६३॥ जीवकः पाणके पीतशालकृपग्रयोरपि। कूर्चभीर्पेऽपि पुंसि स्यादाजीवे जीविका मता ॥ ९४॥ त्रिषु सेविनि टद्ध्याशिविनोराहितुण्डिके। भाल्छकोद्दर्तनपटे स्त्रियां द्योते च भिक्तिका ॥ ९५ ॥



श्रातपस्य रुचौ भिण्द्शां दुण्दुकः शोराकालपयोः । डिम्बिका जलविम्बे स्यान्मोगाके कामुकस्त्रियाम् ॥६६॥ तराडकः खञ्जने फेने समासप्रायवाचि च। गृहदारुतरूस्कन्धमायाबहलकेष्वपि ॥ ६० ॥ तक्षकस्तु पुमान्नागराजभेदे च वर्द्धकौ । ताराके दैसभित्कर्णधारयोर्न द्वयोर्द्धा ॥ ६८ ॥ कनीनिकायामृक्षे च न पुमांस्त्रातीर त्रिषु। तिलको द्रमरोगाश्वभेदे च तिलकालके ॥ ६६ ॥ क्लीवं सौवर्चलक्लोम्नोर्न ख्रियां त विशेषके। त्रिशङ्कर्ना राजभेदे शलभे दृषदंशके ॥ १००॥ तुरुष्कः सिल्हके म्लेच्छजातौ देशान्तरेऽपि च। तूलिका कूर्विकायां च शय्योपकरणेऽपि च ॥ १ ॥ द्र्याकः स्यात्मतीहारे द्र्शीयतृप्रवीखयोः। दारको बालकेऽपि स्याद्धेदके त्वभिधेयवत् ॥ २ ॥ द्रावको ग्रावभेदे स्याद्विद्ग्धे मोषकेऽपि च। दीपकं वागलङ्कारे वाच्यवदीप्तिकारके ॥ ३ ॥ दीप्यकश्चाजमोदायां यवानीविहंचूडयोः। दुच्छको गन्धकुट्यां स्याद्विहाराचवकाशके ॥ ४॥ द्षिका तुलिकायां च मले स्याल्लोचनस्य च। धनिका साधुनार्या ना धान्याके त्रिसाधुधनिनोश्च ॥ ५ ॥ स्याद्धेतुका करिण्यां धेनावपि ना त दानवविशेषे। धैनुकं करणे स्त्रीणां धेनुनामपि संहतौ ॥ ६ ॥ नर्तकः केवले पोटगळचारणयोर्नटे । नर्तकी लासिकायां च करेण्वामपि योषिति ॥ ७ ॥ निनका ऽपि कुमार्या स्यात्प्रमान्क्षपणबन्दिनोः ।

नरकः पुंसि निरयदेवारातिमभेदयोः॥ ८॥ नन्दको हरिखड्गे च हर्षके कुछपालके। नालीकः शरकाल्याङ्केष्यब्जलगढे नपुंसकप् ॥ ६॥ नायको नेतरि श्रेष्ठे हारमध्यमणावपि । निर्मोको मोचने व्योम्नि सन्नाहे सर्पकञ्चुके ॥ १० ॥ नीलिका नीलिनीक्षुद्रारोगशेफालिकासु च। पराकस्तु त्रते खड्गे प्रसेकः सेचने इच्युतौ ॥ ११ ॥ प्रतीकोऽवयवेऽपि स्यात् प्रतिकूलिवलोमयोः। पद्मकं स्यात्पद्मकाष्ठीवन्द्रजालकयोरिप ॥ १२ ॥ पक्षकस्तु पुमान् पार्श्वद्वारे च पार्श्वमात्रके। पल्यङ्को मञ्चपर्यङ्के दृषीपर्योस्तकासु च॥ १३॥ पताका वैजयन्यां च सौभाग्यनाटकाङ्गयोः। पातुकः पतयालौ स्यात्त्रपातजलहिस्तनोः ॥ १४ ॥ प्राणकः सत्त्वजातीये जीवकदुमचोलयोः । पाटकः स्यान्महाकिष्कौ कटकान्तरवाद्ययोः ॥ १५ ॥ श्रक्षादिचोलने मूलद्रव्यापचयरोधसोः। पालङ्कः श्राल्लकीशाकभेदयोः प्राजिपक्षिणि ॥ १६॥ पावकोऽग्नी सदाचारे वन्हिमन्थे च चित्रके । भल्लातके विडक्नेऽथ मियकः पीतशालके ॥ १७ ॥ नीपे चित्रमृगे चालौ पियङ्गौ कुङ्कुमेऽपि च। पिण्याकोऽस्त्री तिलकलके हिङ्गुवाल्हीकसिल्हके ॥ १८॥ पिनाकोऽस्त्री रुद्रचापे पांशुवर्षत्रिशुलयोः। पिटकस्त्रिषु विस्फोटे मञ्जूषायां पुनः पुमान् ॥ १९ ॥ पिष्टको घृतपूपादौ नेत्ररोगान्तरेऽपि च। पुलकः कृषिमभेदे प्रस्तरभेदे च मिण्डोषे ॥ २० ॥



रोमाञ्चे हरिताले गजान्नापण्डे च गन्धर्वे । पुलाकस्तुच्छधान्ये स्यात्सङ्क्षेपे भक्तिसक्तके ॥ २१ ॥ जन्यके पुष्पकं रीतिपुष्पे च विमाने धनदस्य च। नेत्ररोगे तथारत्नकङ्कणे च रसाञ्चने ॥ २२ ॥ लोहकांस्ये मृदङ्गारशकट्यां च नपुंसकम्। स्यात्पुत्रिका पुत्तलिका दुहित्रोर्यावत्लके ॥ २३ ॥ ना पुत्रे सरमे धूर्ते शैलदसपभेदयोः। पूर्णकः स्वर्णचूढे स्यात्रासाच्छिन्यां तु पूर्णिका ॥ २४ ॥ ्रृदाकुर्देश्चिके व्याघे सर्पचित्रकयोः पुमान् । पृथुकः पुंसि चिपिटे शिशौ स्यादिभिधेयवत् ॥ २५ ॥ पेचको गजलाङ्गूलमूलोपान्ते च कौबिके। पठकं पुस्तकादीनां मञ्जूषायां कदम्वके ॥ २६ ॥ बल्मीको रोगभेदे च नाकौ च पुत्रपुंसकप । बन्धूकं बन्धुजीवे स्याद्वन्धूकः पीतशालके ॥ २० ॥ बन्धकः स्याद्विनिमये पुंश्चल्यां स्याच्च बन्धकी । बाहुलः कर्कटे चार्के दात्युहे जलखातके ॥ २८॥ वराकः शङ्करे पुंसि शाचनीयेऽभिधेयवत् । वालकस्तु शिशावज्ञे वालयौ हयहस्तिनोः ॥ २९ ॥ श्रङ्गुलीयकहीवेरवलये पुंसि वालिकाः। बालायां वालुका पत्रकाहलाकर्णभूषणे ॥ ३० ॥ वारकोऽश्वगतौ पुंसि वाच्यवत्स्यान्निषेत्रके। बालुका सिकतामु स्याद्बालकं त्वेलबालुके ॥ ३१ ॥ भर्मकं रोगभेदे स्याद्विडं क्रुकलयौतयोः। भ्रामको जम्बुके धूर्ते सुयावत्तांत्रमभेदयोः ॥ ३२ ॥ भालाङ्कः करपत्रे स्याच्छाकभेदे च रोहिते।

महालक्षणसम्पन्नपुरुषे कच्छपे हरे ॥ ३३ ॥ भूमिका रचनायां स्यादेशान्तरपरिग्रहे। भूतीकर्माप भूनिम्बे दीप्यकर्पूरके तृणे ॥ ३४ ॥ मधुका पधुपण्यी स्यान्मधुकं क्रीतके खगे। बल्यन्तरे ना मशको रोगकीटमभेदयोः ॥ ३५ ॥ मण्डूकः शोणके मुन्यन्तरे स्याद् गूढवर्चित । मग्डूकपग्या मग्डूकी मछिको इंसभिद्यपि ॥ ३६ ॥ मिल्लका तृणशुन्येऽपि मीनसृत्पात्रभेदयोः । मामकं स्यान्मदीयार्थे त्रिषु पुंसि तु मातुले ॥ ३० ॥ मातृका धातृकामात्रो देवीभिद्वर्णमालयोः। मालिका सप्तलापुत्रीग्रीवालङ्करणेषु च ॥ ३८ ॥ पुष्पमाल्ये नदीभेदे पिक्षभेदे तु मालिकः । मैचकस्त मयूरस्य चन्द्रके स्थामले पुमान ॥ ३-६ ॥ तद्यक्ते वाच्यवत्क्वीवं स्रोतोऽञ्जनान्धकारयोः। मोचकः कदले शिग्रुनिर्मीचकविरागिषु ॥ ४० ॥ मोदकः खाद्यभेदेऽ स्त्री हर्षुके पुनरन्यवतः। यमकं यमजे शब्दालङ्कारे प्रांसि संयमे ॥ ४१ ॥ याजकस्त गजे राज्ञो याज्ञिके ऽप्यथ याज्ञिकः। याजके च कुशे चाथ युतकं संशये युगे ॥ ४२ ॥ नारीवस्ताञ्चले युक्ते चलनाग्रेऽपि यौतके। युथिका म्लानके पुष्पविशेषेऽपि च योषिति ॥ ४३ ॥ रसिका स्त्री रसालेक्षुरसयोः सरसे त्रिषु । रक्तकोऽम्लानवन्धूकरक्तवस्त्रानुरागिषु ॥ ४४ ॥ रांजिकाऽपि च केदारे राजसर्पपरेखयोः। रावकम्पञ्चरावे ना वेश्यावेश्माब्दवासिनि ॥ ४५ ॥

रुचको बीजपूरे च निष्के दन्तकपोतयोः। न द्वयोः सर्जिका क्षारेऽप्यश्वाभरगामाल्ययोः ॥ ४६ ॥ सौवर्चलंडिप मङ्गल्यद्रव्ये चाप्युत्कटेडिप च। रुण्डिका द्वारिपरङ्यां च द्तिकायां रखाक्षितौ ॥ ४०॥ रूपकं नाटके मूर्चे काव्यालङ्करग्रेडिप च। रेणुकाऽपि हरेऽगा च जामदग्न्यस्य मातरि ॥ ४८ ॥ रोहकः मेतभेवे ना रोढारे विषु विश्रुतः । लम्पाको लम्पटे देशे लासको लास्यकारिणि॥ ४९॥ मयूरे लसके चाथ लुनको भेदिते पशौ। लोचको मांसापण्डेऽक्षितारकायां च कज्जले ॥ ५०॥ ललाटाभरणे स्त्रीणां कदलीनीलवस्त्रयोः। निर्बुद्धौ कर्णपूरे च मुर्च्या भूश्लयचर्मीण ॥ ५१ ॥ वसुकं रोमके पुंसि शिवमल्यर्कपर्णयोः। वर्णकश्चारणे ऽस्त्री तु चन्दने च विलेपने ॥ ५२॥ द्वयोनींल्यादिषु स्त्री स्यादुत्कर्षे कथनस्य च। वर्तकस्तु खुरेऽक्वस्य विह्रगे वर्तकीद्वयोः ॥ ५३ ॥ वञ्चकस्तु खले धृर्ते गृहवभ्रौ च जम्बुके। व्यळीकमियाकायित्रेलक्ष्येष्वपि पीडने ॥ ५४॥ ना नागरेऽथ वाल्हीकं वाल्हीकं धीर्राहङ्गुनोः। द्वावेतौ पुंसि देशस्य मभेदे तुरगान्तरे ॥ ५५ ॥ वार्द्धकं दृद्धसङ्घाते दृद्धस्य भावकर्मणोः। वार्षिकं त्रायमाणायाङ्कीवं वर्षामवे त्रिष् ॥ ५६ ॥ वालकोऽस्त्री पारिहार्य्ये त्रिषु स्यादङ्गुरीयके । वितर्कस्तु पुमानूहे संशये च निगद्यते ॥ ५७ ॥ विपाकः पचने स्वादे कर्मणो विसद्दक्तले।

विवेकः स्याज्जलद्रोण्यां पृथग्भावविचारयोः ॥ ५८ ॥ दश्चिकश्च दुणे रागौ शुककीटौषधीभिदोः। वृषाङ्कः शङ्करे साधी भल्लातकमहत्वयोः ॥ ५६॥ वैजिकं शिग्रतैले स्यादेती सद्योऽङ्कुरे तु ना । शलाका शल्यमद्नशारिकाशस्त्रकीषु च ॥ ६० ॥ क्रवादिकाष्रीगरयोः शक्नकी पश्चन्नसयोः। शम्बूको गजकुम्भान्ते घोङ्गे च शुद्रतापसे ॥ ६१ ॥ जलजन्तुविशेषे च शुम्बूका न नपुंसकम् । शुम्बूका बलये कम्बावस्त्री पुंसि शिरोरुजि ॥ ६२ ॥ शार्ककः स्याद् दुग्धफेनशर्करापिण्डयोः पुमान् । शिथुकः शिथुमारे स्याद्वालकोलूपिनोरपि ॥ ६३ ॥ शीतकः शीतकाले च सुस्थिते दीर्घसुत्रिणि। शूलकः पावटेऽपि स्याद्रसेऽपि परिकीर्तितः ॥ ६४ ॥ सस्यको मणिभेदेऽसौ सम्पर्को मेलके रतौ । सम्पाकस्तर्कके धृष्टे त्रिषु ना चतुरङ्गुले ॥ ६५ ॥ स्पमीका नीलिकायां स्त्री स्यमीको नाकुटक्षयोः। स्वितिको मङ्गलद्रव्ये चतुष्कगृहभेदयोः ॥ ६३ ॥ सरकोऽस्त्री सीधुपाने शीधुपात्रेक्षुसीधुनोः। ग्रन्किनाध्यगपङ्कौ च सायकः शरखङ्गयोः ॥ ६०॥ स्थासकः पुंसि चाचिक्ये जलादेरपि बुद्बुदे। सूचकः सीवनद्रव्ये बोधके पिशुने शुनि ॥ ६८ ॥ ओतौ काके सूतकोऽस्त्री पारदे न द्वयोर्जनौ। स्दाकु ना ऽनिले वज्रे ज्वलने मतिसूर्यके ॥ ६६॥ सेवकस्तु मसेवे ना वाच्यालङ्गोऽनुजीविनि । सेचकः स्यात्पुमान्मेघे वाच्यलिङ्गस्तु सेक्तरि॥ ७०॥

सैनिकः सैन्यरक्षे च स्यात्सेनासमवेतके ।
हारकः कितवे चौरे गद्यविज्ञानभेदयोः ॥ ७१ ॥
हुडुक्को वाद्यभेदे च मत्तदात्यूह्पिक्षिणि ।
हरुको बुद्धभेदे स्यान्महाकालगणेऽपि च ॥ ७२ ॥

(कचतुर्थम्।)

भवेदलिमको भेके पिकेडली पद्यकेसरे। मधूकेऽप्यथालिपको भृङ्गकोकिलकुक्कुरे ॥ ७३ ॥ भ्रङ्गारकः कुजेऽपि स्यादुन्मूकांशे कुरुण्टके। भवेदङ्गारिका चेक्षुकाण्डे किंशुककोरके ॥ ७४ ॥ स्यादश्मन्तकमुद्धाने मल्लिकाच्छद्नेऽपि च। त्राकल्पकस्तमोमोहग्रन्थावुत्कलिकामुदोः॥ ७५ ॥ श्राक्षेपकोऽनिलव्याधौ व्याधे निन्दाकरेऽपि च। भवेदाखिनकश्चौरे शुकरे मूषकेऽपि च ॥ ७६॥ कथितोरकालकोरकण्ठाहेलासलिलवीचिषु । एडमूकोऽन्यलिङ्गः स्याच्छठे वाक्श्रुतिवर्जिते ॥ ७७ ॥ कठिल्लकस्तु पर्णाशे वर्षाभूकारविल्लयोः। कपर्दकां वराटे स्याज्जटाजूटे च घूर्जटेः ॥ ७८ ॥ कर्कोटकः स्यान्मालूरकाद्रवेयप्रभेदयोः। कलविद्धः पुमान् ग्रामचटकेऽपि कलिङ्गके ॥ ७६ ॥ कनीनिका तारकोऽक्ष्णः स्यात्कनिष्ठाङ्गुलावपि । कापिटकोडन्यमर्मज्ञे क्वात्रे पुंसि शहे त्रिषु ॥ ८०॥ काकरको नग्नदम्भस्त्रीजितोल्कभीरुषु। निम्त्रे कुरुवकः शोणाम्लानीभण्टीप्रभेदयोः॥ ८१॥ कुरण्टकः पीतपुष्पाम्लानिमण्टीकयोः पुमान् । कृकवाकुर्मयूरेऽपि सरटें चर्गायुषे ॥ ८२ ॥

कोशातकः कटे पुंसि पटोल्या घोषके ख्रियाम् । अय कौक्कुटिकोऽदूरपेरिताक्षे च दाम्भिके ॥ ८३ ॥ कौलेयकः सारमेये कुलीनेऽय खरालिकः। ग्रामणीभा<sup>0</sup>डनाराचेऽप्युपधाने च पुंस्ययम् ॥ ८४ ॥ भवेद् गुणनिका नृसशुन्याङ्के पाठनिश्चितौ । गोकण्टको गोक्षरके स्थपुटे च गवां रेबुरे ॥ ८५॥ गोमेदकं पीतमणौ काकोले पत्रकेऽपि च। स्याद् गार्कुालको विलरे पङ्कस्थागव्युपक्षके ॥ ८६ ॥ श्रथ घर्घारका क्षुद्रधण्टावादित्रदण्डयोः। चर्चरीको महाकाले केशविन्यासशाकपौ: ॥ ८७ ॥ चण्डालिका किन्नरायामुमायागोषधीभिदि। अथ चात्रकश्चक्रगण्डौ पुंस्यभिधेयवत् ॥ ८८॥ गोचरे छोचनस्यापि चटुकारे नियन्तरि । जर्जरीकं वहुच्छिद्रे जरातुरेऽपि वाच्यवत् ॥ ८६ ॥ जीवन्तिका गुडूच्यां च जीवाख्यशाकवन्दयोः। जैवातृकः पुमान्त्रोमे दीर्घायुःकृशयोस्त्रिषु ॥ ६० ॥ तर्तरीकं वहित्रे स्यात्र द्वयोः पारगे त्रिषु । तिक्तवाकस्त खदिरे वरुणे पत्रम्लन्दरे ॥ ६१ ॥ त्रिवर्णकं गोक्षरके त्रिफलायां कटुत्रिके। दलाढकः स्वयंयातितले पृक्त्यां च गैरिके ॥ ६२ ॥ फेनखातकयोर्नागकेसरे च महत्तरे। दन्दशुकस्तु पुल्लिङ्गो राक्षसे च सरीस्रपे ॥ ६३ ॥ दासेरकस्त करभे दासीपुत्रे च धीवरे। नियामकः कर्याधारे पोतवाहे नियन्तरि ॥ ६४ ॥ निश्वारकः प्रशिषस्य क्षये स्वैरे समीरगो ।

निर्ग्रन्थकः स्यात्सपणे निष्फले उप्यपरिच्छदे ॥ ६५ ॥ भचलाकः शराघाते शिखण्डे च सुजङ्गमे । प्रकीर्शाकं चामरे स्याद्विस्तारे ना तरङ्गमे ॥ ६६ ॥ पञ्चालिका स्त्रियां वस्त्रपुत्रिकागीतिभेदयोः। स्यात्पिप्पलकं वक्षोजदन्ते सीवनसूत्रके ॥ ६७ ॥ पिण्डीतकः स्यात्तगरे मदनाख्यमहीरुहे । भ्रंथ पुष्कलको गन्धमृगे क्षपणकीलयोः ॥ ६८ ॥ पुण्डरीकं सिताम्भोजे सितच्छत्रे च भेषजे। पुंसि व्याघ्रेऽग्निदिङ्नागे कोशकारान्तरेऽपि च ॥ ६६ ॥ भवेत पूर्णानकं वद्धापने च पटहेऽपि च। फर्फरीकश्चपेटे स्यात्फफरीकं तु मार्दवे ॥ २०० ॥ बलाहको गिरौ मेघे दैसनागविशेषयोः। वराटकः पद्मवीजकोशे रज्जी कपर्दके ॥ १ ॥ बकेरका वलाकाभिद्रातावर्जितशाखयोः। वरण्डकस्तु मातङ्गवेद्यां यौवनकण्टके ॥ २ ॥ वर्त्तुलेऽयो वाणिजको बाडवाग्नौ विण्डयपि । वृन्दारकः सुरे पुंसि मनोज्ञश्रेष्ठयोस्त्रिषु ॥ ३ ॥ ग्रंथ भ्रमरको भृङ्गे गिरिके चालकान्तरे। भट्टारको नृपे नाट्यवाचा देवे तपोधने ॥ ४॥ भयानकः स्मृतो व्याघ्रे रसे राही भयङ्करे । भार्याटिकः प्रमान्भार्यानिर्जिते हरिगान्तरे ॥ ५ ॥ भवेन्मरुवकः पुष्यविशेषे मदनद्रमे । मग्डोदकं चित्तरागे क्वीबमातर्पेग्रेडिप च ॥ ६ ॥ भवेनमण्डलकं बिम्बे कुष्टुभेदे च दर्पणे। ग्रथ मर्कटकः सस्यभेदे वानरत्वतयोः ॥ ७ ॥

मयूरकोऽप्यपामार्गे क्रीवं तुत्याक्षने पुनः। मार्गावको हारभेदे बाले कुपुरुषेऽपि च ॥ ८॥ मृष्टेरुको वदान्येऽपि मिष्टाशिन्यतिथिद्विषि । रतांद्धकं स्यादिवसे मुखस्थानेष्टमङ्गले ॥ ६ ॥ राधरेकः पुमान्सीरे सीरके च घनोपले। लालाटिकः प्रभोर्भावदर्श्वान्याश्चेषगान्तरे ॥ १० ॥ कार्याक्षमे लेखनिकः कथितो लेखहारके। लेखेषु परहस्तेन स्वहस्तस्य च लेखके ॥ ११ ॥ वर्तक्को नदीभेदे काकनीडे जलावटे। विनायकस्त हेरम्बे तार्ह्यविध्ने जिने गुरौ ॥ १२ ॥ वितुन्नकस्तु धान्याके भाटामलमयूरके। विशेषको उस्री तिलके विशेषयितरि विषु ॥ १३ ॥ विद्षकश्चाद्ववटौ परनिन्दाकरेऽपि च। वैनाशिकः स्यात्क्षणिके परतन्त्रोर्णनाभयोः ॥ २४ ॥ वैदेहको वाणिजके शुद्राद्वैश्यासुतेऽपि च। वैतालिकः पुमान खेटिताले बोधकरे त्रिषु ॥ १५ ॥ शतानीकस्त वन्दे स्यान्मिखराजमभेदयोः। शालाबृकः शुगाले स्यात्सारमेये बलीमुखे ॥ १६ ॥ शिलाटकः पुमानट्टे विलेपे परिकीतितः। गृगालिका शिवायां स्यात त्रासादिप पलायने ॥ १० ॥ शृङ्गाटकं भनेद् वारिकण्टके च चतुष्पथे। सन्तानिकाऽपि क्षीरादिसारे मर्कटजालके ॥ १८॥ सन्दंशिका ऽपि सुकुटीलोहयन्त्रविशेषयोः। सञ्चारिका त युगले कुट्टनीघाणयोरिष ॥ १६॥ सङ्घाटिका स्त्रियां युग्मे क्राष्ट्रन्यां जलकण्टके ।

सुपतीकः शोभनाङ्गे भवेदीशानदिग्गजे ॥ २० ॥ अथ सैकतिकं मात्रयात्रामङ्गलसूत्रके । ना संन्यसे क्षपणके त्रिषु सन्देइजीविनि ॥ २१ ॥ सोमवल्कस्तु धवलखदिरेकद्फलेऽपि च । सौगन्धिकं तु कल्हारे पद्मरागेऽपि कच्हणे ॥ २२ ॥ पुंलिङ्गो गन्धपाषाणे सुगन्धव्यवहारिणि ।

(कपञ्चमम्)

श्रनेडमूकमुहिष्टः शठे वाक्श्रीतवींजते ॥ २३ ॥ स्यादाच्छुरितकं हासनखराघातभेदयोः। जपकारिकोपकर्या पिष्ट्रभेदे नपालये ॥ २४ ॥ कक्ष्यावेशक इसेष शुद्धान्तोद्यानपालयोः। रङ्गाजीवे कर्णे खड़े द्वाःस्थे ऽथ कटखादकः ॥ २५ ॥ खादके काचकलको बलिपुष्टे च जम्बुके। क्रीमकण्टकं तु चित्राङ्गविडङ्गोद्म्बरेषु च ॥ २६ ॥ गोजागरिकं मङ्गले युंसि स्यात्कण्टकारके । चिलमीलिका त कण्ठीभेदे खद्योतिवद्यतोः ॥ २०॥ श्रयो जलकरङ्कः स्यानालिकेरफलेऽम्बुजे । शङ्के जललतायां च वास्विाहे च कीिंततः ॥ २८ ॥ जलतापिक इल्लीसकाकेचीऋषयोश्च पुंसि स्याव । नवफलीका स्त्री नव्ये नवजातरजोऽङ्गनायाञ्चा। २९॥ नागवारिक उदिष्टो राजकुअरहस्तिपे । गगास्यराजगरूढे चित्रमेखलकेऽपि च ॥ ३०॥ स्याद ब्रीहिराजिकः कङ्गुधान्यचीनकधान्ययोः ब्यवद्वारिका स्याञ्जोकयात्रासम्मार्जनीङ्गुदे ॥ ३१ ॥ शतपींवका तु द्वीयां बचायामीप योषिति।

श्रीतचम्पक इसेष स्यादातर्पणदीपयोः ॥ ३२ ॥
सुत्रसन्तक उद्दिष्टो वासन्सां मदनोत्सवे ।
साद्धेमपुष्पिका यूथ्यां चम्पके हेमपुष्पकः ॥ ३३ ॥
(कषष्टम )

ग्राममद्गुरिका ग्रामयुद्धे शृङ्गीभाषे स्त्रियाम् । मद्नशलाका कामोद्दीपकभैषज्यसारिकयोः ॥ ३४ ॥ मातुळपुत्रक इसपि मामकतनये फले च धूर्तस्य । वर्णाविलोडक एव श्लोकस्तेने च सन्धिचौरे च ॥ २३५ ॥ सिन्द्रतिलक उक्तो मतङ्गले स्त्री तु कामिन्याम् ।

# ( इति कान्तवर्गः )

(खैकम्)

स्विमिन्द्रिये पुरे क्षेत्रे शून्ये विन्दौ विहायांस । संवेदने देवलोके कर्मण्यपि नपुंसकम् ॥ १ ॥ (स्वितीयम् )

नली स्निक्कीवयोः शुक्तौ नलरे पुत्रपुंसकम् ।

न्युङ्घः सम्यङ्मनोज्ञे च साम्नः षट्मग्रवेषु च ॥ २ ॥

प्रेङ्घा पर्यटने ऽप्यश्वगतौ संवेजनान्तरे ।

मुखं निःसरणे वक्रे प्रारम्भोपाययोरिप ॥ ३ ॥

सन्ध्यन्तरे नाटकादेः शब्देऽिप च नपुंसके ।

लेखो लेख्ये मुरे लेखा लिपिराजिकयोर्मता ॥ ४ ॥

रिङ्घा ऽश्वगतिभेदेऽिप श्कांचाम्ब्यां च नर्तने ।

शङ्घः कम्बौ न योषिन्ना भालास्थिनिधिमन्नले ॥ ५ ॥

शाखा पक्षान्तरे वाहौ वेदभागद्रुमाङ्गयोः ।

शिखा शाखावहिंचूडालाङ्गलिक्यग्रमान्नके ॥ ६ ॥

चूडामात्रे शिखायां च ज्वालायां प्रपदेऽपि च । सखा मित्रे सहाये ना वयस्यायां सखी मता ॥ ७ ॥ सुखं शर्मणि नाके च सुखा पुर्यो प्रचेतसः । (खतृतीयमः ।)

गोमुखं कुटिलागारे वाद्यभाण्डे च लेपने ॥ ८॥
पुंसि मार्तालपुत्रे च महादेवगणान्तरे ।
त्रिशिखो राक्षसे क्रीवं त्रिश्चले मगडलान्तरे ॥ ९॥
दुर्मुखः किपिभन्नागिभदोनी मुखरे त्रिष्ठु ।
प्रमुखः प्रथमे श्रेष्ठे मयूखः किरणेऽपि च ॥ १०॥
ज्वालायामिप शोभायां विशिष्तस्तोमरे शरे ।
विशिखा तु खनित्र्यां च रथ्यानिष्ठकयोरि ॥ ११॥
विशाखसर्वके स्कन्दे स्त्रियामृक्षे किटलके ।
वैशाखो मासभेदेऽपि मन्थाने च मकीर्तितः ॥ १२॥
सुमुखसार्क्यतनये शाखनागमभेदयोः ।
(खन्तर्थम् ।)

भवेदिग्नमुखो देवे विषे भल्लातके स्त्रियाम् ॥ १३ ॥

श्राधाग्निशिखमुद्दिष्टं कुसुम्वे कुङ्कुमेऽपि च ।

लाङ्गलिक्याख्यौषधौ च विशल्यायां च योषिति ॥ १४ ॥

इन्दुलेखाऽस्तासोमलताशशिकलासु च ।

श्राथ वद्धशिखा स्त्री स्यादुच्चटायां शिशौ त्रिषु ॥ १५ ॥

महाशङ्कौ मानुषास्थिसङ्ख्याभेदालिकेषु च ।

भवेद्वयाघ्रनखं कन्द्रगम्धद्रव्यविशेषयोः ॥ १६ ॥

नखक्षतान्तरे क्लीवं शिलीमुखोऽलिकाण्डयोः ।

श्राशिलेखा कलामागे गुडूचीट्रचभेदयोः ॥ १० ॥

भवेत्स्वांस्तमुखो लेखे ब्राह्मणे वन्दिनि त्रिषु ।

(खपश्चमम्।)

मिछनमुखोडरनी गोछाङ्गूले पुंसि त्रिषु करे ॥ १८॥ श्रीतमयूखश्चन्द्रे घनसारे चापि पुंछिङ्गः । सर्वतोमुख उग्रे च क्षेत्रज्ञब्रह्मग्रोः पुमान् ॥ १६॥ नपुंसके तु पानीये मुरवर्त्मन्यपि स्मृतम् ।

( इति खान्तवर्गः )

(गैकम्।)

गौः स्वर्गे च बलीवर्दे रक्ष्मी च कुलिशे पुमान् । स्त्री सौरभेयीद्दग्वाणदिग्वाग्भूष्वप्सु भूम्नि च ॥ १ ॥

(गद्धितीयम्।)

श्रगः स्यात्रगवत पृथ्वीधरपादपयोः पुमान् ।

श्रद्धं गात्रे प्रतीकोपाययोः पुम्भूम्नि नीवृति ॥ २ ॥

क्लोवैकत्वे त्वप्रधाने त्रिष्वद्भवित चान्तिके ।

इद्धः स्यादद्भुते ज्ञाने जङ्गमेद्भितयोरिप ॥ ३ ॥

खगः सूर्ये ग्रहे देवे मार्गणे च विहङ्गमे ।

खड्गो गण्डकगृङ्गासिबुद्धभेदेषु गगडके ॥ ४ ॥

गाङ्गस्तु गङ्गासम्भूते त्रिषु भीष्मे गुहे पुमान् ।

चङ्गस्तु शोभने दक्षे टङ्गो ऽस्त्री स्यात्खानित्रके ॥ ५ ॥

खड्गभेदे च जङ्घायां सागे दाने च वर्जने ।

तुङ्गी निशावर्चवयोः पुत्रागनगयोः पुमान् ॥ ६ ॥

छत्रते त्रिषु दुर्गोमानील्योः स्त्री दुर्गमे त्रिषु ।

नागं नपुंसकं रङ्गे सीसके करगान्तरे ॥ ७ ॥

नागः पन्नगमातङ्गकूराचारिषु तोयदे ।

नागकेसरपुत्रागनागदन्तकमुस्तके ॥ ८ ॥

देहानिलमभेदे च श्रेष्ठे स्याद्त्तरस्थितः। पिङ्गा गोरोचनाहिङ्गुनालिकाचण्डिकासु च ॥ ६॥ पिङ्गी शम्यां पिशङ्गे ना बालके तु नपुंसकम्। पूगस्तु क्रमुके वन्दे फलसारेऽभिधेयवत् ॥ १० ॥ नदीभेदे मलप्त्रां स्त्री भङ्गो जयविपर्यये। भेदरोगतरङ्गेषु भङ्गा सस्यान्तरे स्त्रियाम् ॥ ११ ॥ भगं श्रीयोनिवीर्येच्छाज्ञानवैराग्यकीर्तिषु । माहात्म्यैश्वर्ययत्नेषु धर्मे मोक्षे च ना रवौ ॥ १२ ॥ भागो इपार्द्धके भाग्यैकदेशयोर्भृगुः पुमान् । मुनौ हरे तटे शुक्रे भूङ्गो धूम्याटिपङ्गयोः ॥ १३ ॥ मधुव्रते भृङ्गराजे पुंसि भृङ्गी गुडत्वचि । भोगः सुले धने चाहेः शरीरफणयोरिप ॥ १४ ॥ पालने व्यवहारे च योषिदादिभृतावि । मार्गो सृगमदे मासप्रभेदेऽन्वेषसाध्वनोः ॥ १५ ॥ मृगः पशौ कुरङ्गे च करिनक्षत्रभेदयोः। अन्वेषणे च याश्चायां मृगी तु वनिताडन्तरे ॥ १६ ॥ यगो रथहलाद्यङ्गे न द्वयोस्तु कृतादिषु । युग्मे इस्तचतुष्केऽपि दृद्धिनामौषघेऽपि च ॥ १७ ॥ योगोऽपूर्वार्थसम्माप्तौ सङ्गतिध्यानयुक्तिषु । वपुःस्थैर्ये प्रयोगे च विष्कम्भादिषु भेषजे ॥ १८॥ विश्रब्धवातके द्रव्योपायसन्नहनेष्वपि। कार्मणेऽपि च रङ्गो ना रागे नृत्ये रखिसतौ ॥ १६ ॥ श्रस्ती वपुणि रागस्त मात्सर्ये लोहितादिषु । क्लेशादावनुरागे च गान्धारादौ नृपेऽपि च ॥ २०॥ रोगः कुष्ठौषधे व्याधौ लङ्गस्तु सङ्गीषद्गयोः।

लिर्झ चिन्हेऽनुमाने च साङ्घयोक्तपकृताविष ॥ २१ ॥ विवास्तिविशेषेऽिष मेहनेऽिष नपुंसके । व्यङ्गो भेके च हींनाङ्गे बङ्गं सीसकरङ्गयोः ॥ २२॥ वार्ताके ऽिष च कार्पासे पुम्भूम्नि नीष्टबन्तरे । वस्तुः स्याच्छगले पुंसि सुन्दरे चाभिधेयवत ॥ २३ ॥ वेगो जवे प्रवाहे च महाकालफलेऽिष च । शार्ङ्गः कार्मुकमात्रेऽिष विष्णोरिष शरासने ॥ २४ ॥ शङ्गो वटाम्रातकयोः पर्कट्यामिष चास्त्रियाम् । शृङ्गं प्रभुत्वे शिखरे चिन्हे क्रीडाम्बुयन्त्रके ॥ २५ ॥ विषाणोत्कर्षयोश्चाय गृङ्गः स्यात्कूर्चशिषके । स्त्री विषायां स्वर्णमीनभेदयोर्भुषभौषधौ ॥ २६ ॥ सर्गस्तु निश्चयाध्यायमोहोत्साहात्मस्रष्टिषु ।

( गतृतीयम्।)

भयोगो विधुरे कूटे विश्लेष कठिनोद्यमे ॥ २० ॥
भ्रानक्ते पदने उनक्तमाकाशमनसोरिष ।
अपाक्तस्त्वक्रहीने स्यान्नेत्रान्ते तिलकेऽिष च ॥ २८ ॥
भ्राभोगो वरुणच्छत्रे पूर्णतायत्नयोरिष ।
भ्राथोगो व्याप्रतौ गन्धमाल्योपहारवोधयोः ॥ २६ ॥
भ्राथुगो मारुते वाणेऽप्युद्धेगं ऋमुकीफले ।
छद्देगो ऽप्युद्वाहुलकोद्देजनोद्गमनेषु च ॥ ३० ॥
छत्सर्गः पुतिकरजे धूम्याटे भूम्नि नीद्यति ॥ ३१ ॥
न द्वयोः कौटजफले महिलायां तु योषिति ।
कालिक्को भूमिकर्कारौ दन्तावलभुजक्रयोः ॥ ३२ ॥
कालिक्की राजकर्कत्र्यां चक्राक्को मानसौकिस ।

चक्रीक्षीं कटुरीहिण्यां जिल्लागोऽही च मन्दगे ॥ ३३ ॥ तंडागोऽस्त्री जलाधारविशेषे यन्त्रकृटके। तात्राः श्रुद्रताते ना जनकस्य हिंते त्रिषु ॥ ३४ ॥ त्रिवर्गो धर्मकामार्थे विफलायां कंद्रतिके । वृद्धिस्थानक्षये सत्त्वरजस्तमिस चेष्यते ॥ ३५ ॥ तुरगी चाश्वगन्धायां तुरगश्चित्तवाजिनोः। घाराङ्गोऽसौ च तीर्थे च नराङ्गस्त वरण्डके ॥ ३६ ॥ मेहने न द्वयोश्चाथ नारङः पिष्पलीरसे । थमजपािशानि विटे नागरङ्गदुमेऽपि च ॥ ३० ॥ निषद्भः सङ्गते तूणे निमर्गो रूपसर्गयोः । नीलगुः स्यात्क्रमौ पुंसि भम्भराल्यां त योषिति ॥ ३८ ॥ पत्राङ्गं न द्वयोर्भुर्जे पद्मके रक्तचन्दने। पन्नगश्चीषधीभेदे तथैव पवनाशने ॥ ३-६ ॥ प्लवगो वानरे भेके सार्थी चोष्णादीधितेः। परागः समनोरेगौ धूलिस्नानीययोरीप ॥ ४० ॥ गिरिप्रभेदे विख्याताब्रपरागे च चन्दने। त्रयागस्तीर्थभेदे स्याद्यज्ञे शतमखाश्वयोः॥ ४१॥ पयोगः कर्मगोऽपि स्यात्प्रयुक्ती च निदर्शने। पतङ्गः शलभे शालिमभेदे पक्षिसर्ययोः ॥ ४२ क्रीवं स्ते पियङ्गुः स्त्री राजिकाकणयोरिए। फॉलिन्यां कङ्गुसस्ये च पुत्रागस्तु सितोत्पले ॥ ४३ ॥ जातीफले नरश्रेष्ठे पाण्डुनागे दुमान्तरे । वराङ्गं योनिमातङ्गमस्तकेषु गुडत्वचि ॥ ४४ ॥ भुजङ्गो ऽही च पिङ्गे च मातङ्गः श्वपचे गजे। मृदङ्गः पटहे घोषे रक्ताङ्गस्तु महीसुते ॥ ४५ ॥

किम्पिष्ठे स्त्री तु जीवन्यां क्लीबं विद्रुमधीरयोः ।
रथाङ्गं न द्रयोश्चक्रे ना चक्राङ्गविहङ्गमे ॥ ४६ ॥
वातिगः पुंसि भण्टाक्यान्घातुवादिनि चान्यवत ।
विदङ्गिष्वाभक्रे स्यात्कृमिन्ने पुत्रपुंसकम् ॥ ४७ ॥
विसर्गस्तु पुमान्दाने सागे च मलनिर्गमे ।
विसर्जनीयेऽप्ययनभेदे ऽपि च विभावसोः ॥ ४८ ॥
विदङ्गस्तु विलिङ्गः स्यादाशुगे च विदङ्गमे ।
सर्वगं सलिले कीवं सर्वगः शङ्करे विभौ ॥ ४६ ॥
सम्भोगस्तु पुमान्भोगे सुरते जिनशासने ।
सारङ्गः पुंसि हरिणे चातके च मतङ्गजे ॥ ५० ॥
श्वे त्रिषु हेमाङ्गो गरुडे परमेष्ठिनि ।

# (गचतुर्थम्।)

स्याद्पवर्गस्त्यागे मोक्षे कार्यावसानसाफरंगे ॥ ५१ ॥ प्रामिषङ्गो न पुंछिङ्गः पराभवाक्रोशणपथेषु । ईहास्रुगस्तु पुंसि स्यात्कोकक्षपकभेदयोः ॥ ५२ ॥ उपरागस्तु पुंसि स्याद्राहुग्रस्तार्कचन्द्रयोः । दुर्निय ग्रह्कछोले ज्यसनेऽपि निगद्यते ॥ ५३ ॥ उपसर्गः पुमान्नोगभेद्रोपप्लवयोरपि । कटभङ्गस्तु शस्यानां हस्तच्छेदे नृपासये ॥ ५४ ॥ छत्रभङ्गोऽपि वैधव्ये स्वातन्त्र्यनृपनाशयोः । दीर्घाध्वगः पुमानुष्ट्रे लख्यहारे तु भेद्यवद् ॥ ५५ ॥ मछनागोऽभ्रमातङ्गे वात्स्यायनसुनावपि । समायोगस्तु संयोगे समवाये प्रयोजने ॥ ५६ ॥ सम्प्रयोगो रतेऽपि स्याद्गिवतौ कार्मग्रेऽपि च ।

#### (गपञ्चमम्)

कथामसङ्गो वात्छे विषवैद्ये च वाच्यवत् ॥ ५० ॥ नाडीतरङ्गः काकोले हिण्डके रतिहराडके ।

( इति गान्तवर्गः )

# (धैकम्)

घो घण्टायां घर्घरे ना स्त्रियां तु काश्चिघातयोः । ( घद्वितीयम )

श्रघं तु व्यसने दुःखे दुरिते च नपुंसकम् ॥ १ ॥
श्रघंः पूजाविधौ मूल्ये ऽप्युद्घः स्यादेहजानिले ।
अगौ हस्तपुटे शस्ते ऽप्योघो वेगे जलस्य च ॥ २ ॥
हन्दे परम्परायां च दुतं नृत्योपदेशयोः ।
मघा मघी च नक्षत्रे धान्यभेदे यथाक्रमम् ॥ ३ ॥
मघो द्वीपान्तरे मेघो मुस्ताजलदयोः पुमान् ।
मोघा स्त्री पाटलायां स्याद्धीनानिष्फलयोस्तिषु ॥ ४ ॥
लघुरगुरौ च मनोज्ञे निःसारे वाच्यवत्क्षीवम् ।
श्रीघे च कृष्णागुरुणि पृक्कानामौषधौ तु स्त्री ॥ ५ ॥
श्रीघा स्त्रियां परासायां परिचर्याऽभिन्नाषयोः ।

### ( घतृतीयम् )

श्रनघो निर्मलापापमनोक्केष्विभिष्ठेयवत् ॥ ६ ॥ श्रमोधः सफले वाच्यवत् स्त्री पथ्याविडङ्गयोः । स्क्षाघोऽपि श्रुचौ कृष्णे दक्षनीरोगयोस्त्रिषु ॥ ७ ॥ काचिधः काश्चनेऽपि स्याच्छेमणडे मूषकेऽपि च ॥ निद्घो ग्रीष्मकाले स्यादुष्णस्वदाम्बुनोरपि ॥ ८ ॥ प्रसिद्धः काचकलको घटे माकारगोपुरे । परिघो योगभेदे ऽस्त्रविशेषेऽर्गलघातयोः ॥ ६ ॥
प्रतिघः प्रतिघाते स्याक्रोधेऽपि परिकीर्त्तितः ।
महार्घस्तु महामूल्ये त्रिषु स्याल्लावके पुमान् ॥ १० ॥
सर्वाघो गुरुभेदे च सर्वसन्नहने पुमान् ।

( इति घान्तवर्गः )

(ङैकम्)

इः पुमान्विषये ख्यातः स्पृहायां विषयस्य च ।

( इति ङान्तवर्गः )

(चैकस)

चश्चण्डेशे पुमानुक्तः कच्छपे चन्द्रचौरयोः । (चद्वितीयम् )

श्चर्या पूजाप्रतिमयोः कचः केशे गुरोः सुते ॥ १ ॥
वन्धे शुष्कत्रणे पुंसि करिण्यां तु कचा स्त्रियाम् ।
काचः शिक्ये मणौ नेत्रे रोगभेदे सृदन्तरे ॥ २ ॥
काञ्ची स्यान्मेखलादाम्नि मभेदे नगरस्य च ।
कूर्चमस्ती भ्रुतोर्मध्ये काठनक्मश्रुकैतवे ॥ ३ ॥
कौञ्चो द्वीपिवशेषे स्यात्पिक्षपर्वतभेदयोः ।
चर्चा चिन्तास्थासकयोश्चर्यिकायां तु योषिति ॥ ४ ॥
चञ्चा तु नलनिर्माणे तृणानिर्मितपूरुषे ।
चञ्चस्त्रोट्यां स्त्रियां पुंसि गोनाडीके व्यडम्बके ॥ ५ ॥
स्वक् स्त्री चर्मणि बल्के च गुडत्विच विशेषतः ।
नयङ् नीचिनम्नयोनीचः पामरे वामनेऽपि च ॥ ६ ॥
प्राच्छब्दो दिशि देशे च काळे च वाच्यलिङ्गकः ।

पिचुर्ना कुष्टभेदे च कर्षे त्ले सुरान्तरे॥ ७॥
मोचः शोभाक्षने पुंसि मोचा शाल्मिलरम्भयोः।
काचः स्त्री दीप्तौ शोभायामभिष्वङ्गाभिलाषयोः॥ ८॥
कक् स्त्री शोभाद्यतीच्छास्र वचः कीरे वचौषधौ।
शारिकायां च वाग्वाचे भारसां वचने स्त्रियौ॥ ९॥
वीचिः स्वल्पतरङ्गे स्यादवकाशे सुले द्वयोः।
शचीन्द्राण्यां शतावयां तथा स्त्रीकरणान्तरे॥ १०॥
श्रीचर्ग्राष्माग्निज्ञृङ्गारेष्वाषाढे शुद्धमन्त्रिण।
हयेष्ठे च पुंसि धवले शुद्धेऽनुपहते त्रिष्ठु॥ ११॥
सूची तु सीवनद्रच्ये ऽप्याङ्गिकाभिनयान्तरे।

(चत्रतियमः।)

खदाग्दग्देशकालेषु वाच्यवात्त्रतयेऽच्यमः॥ १२॥
कणीची पुष्पितलतागुञ्जयोः शकटे स्त्रियामः।
कवचो गर्दभाण्डे च सन्नाहे पटहेऽपि च॥ १३॥
ककचः करपत्रेऽस्त्री ग्रान्थलाख्यतरौ पुमानः।
नमुचिस्तु पुमान्दैसभेदे कुम्नुमकार्मुके॥ १४॥
नाराच्ये पाणकायां ना लोहवाणाम्बुहस्तिनोः।
प्रयञ्चः सञ्चयेऽपि स्याद्विस्तारे च प्रतारणे॥ १५॥
प्रसाग्दग्देशकालेषु वाच्यवत्त्रितयेऽच्ययमः।
परीचिर्मुनिभेदे ना गभस्तावनपुंसकमः॥ १६॥
मारीचो रक्षसो भेदे कक्कोले याजकद्विजे।
मारीचो देवताभेदे विपञ्ची केलिवीणयोः॥ १०॥
विकचः सपणे केतौ नाऽकेशे स्फुटितेऽन्यवतः।
विरिञ्चर्या विरिञ्चश्च वैकुण्डे परमेष्ठिनि॥ १८॥
सङ्कोचो मीनभेदे स्याद वधे क्रीबं तु कुङ्कुमे।

सम्यक् स्याद्वाच्यलिङ्गं तु मनोज्ञे सङ्गते ऽपि च ॥ १६॥ (चचतुर्थम्।)

जलस्वः कङ्कत्रोटिमत्स्यशृङ्गाटयोरपि । शिशुमारे च पुंलिङ्गो जलौकायां तु योषिति ॥ २० ॥ मिलम्लुचो मासभेदे चौरज्वलनयोः पुमान् । (चपश्चमम् ।)

रतनारीचो नारीणां सीत्कारे च शुनि स्मरे॥ २१॥

( इति चान्तवर्गः । )

(छैकम्।)

क्का क्वादने स्त्रियां ख्याता निर्मले उन्यवदिष्यते । ( छद्वितीयम् । )

अच्छः स्फटिकभल्लूकिनिकेष्वच्छपव्यपम् ॥ १ ॥

प्राभिमुख्येऽथ कच्छः स्यादनूपे तुत्रकदुमे ।

नौकाङ्गे पुंसि वाराह्यां चीरिकायां च योषिति ॥ २ ॥

स्याद् गुच्छः स्तरके स्तम्वे हारभेदकलापयोः ।

पिच्छा प्राच्छटाकोशमोचाशाल्मिलेवेष्टके ॥ ३ ॥

भक्तसम्भूतमण्डे च पङ्क्तावश्वपदामये ।

स्वियां पुंसि तु लाङ्गूले न द्वयोर्वर्हचूडयोः ॥ ४ ॥

पुच्छः पश्चात्पदेशे स्याल्लाङ्गूले पुच्छिमिष्यते ।

म्लेच्छः पामरभेदे च पापरक्तेऽपभाषणे ॥ ५ ॥

(क्ववर्थम् ।)

महाकच्छस्तु पुंसि स्यात्समुद्रे च मचेतिस । ( इति छान्तवर्गः । )

## (जैकम)

जो ना सृत्युक्षये जन्यां तातमात्रे जनार्दने । जूस्त्वरागमने पोक्ता सामान्यगमने ख्रियाम् ॥ १ ॥ जूराकाशसरस्वत्यां पिशाच्यां जवने ख्रियाम् ।

(जद्वितीयम्)

अजञ्छागे हरिब्रह्मविधस्मरत्रपे हरे ॥ २ ॥ अञ्जोऽस्त्री शङ्के ना विचुले धन्वन्तरौ च हिमिकरणे। क्रीवं पद्मेऽथाजिः स्त्री समभूमौ च संग्रामे ॥ ३ ॥ ऊर्ज्जस्तु कार्तिकोत्साहबलेषु प्राणने ऽपि च। क्षः केशे विरिश्चे च क्जं पीयूषपद्मयोः ॥ ४॥ कुजा कासायनीदेव्यां कुजो नरकभौमयोः। कुब्जो दक्षप्रभेदे ना न्युब्जे स्याद्वाच्यलिङ्गकः ॥ ५ ॥ कुओडिस्नियां निकुअडिप हनौ दन्तेऽपि हस्तिनाम्। खझा छन्दःमभेदे स्त्री क्रिटिलाङ्घौ त वाच्यवत् ॥ ६ ॥ खजा मन्ये प्रहस्तेऽथ खर्जुः कीटान्तरे स्मृता । खर्जूरीपादपे कण्ड्वां गजो माने मतङ्गजे ॥ ७॥ वास्तुनः स्थानभेदेऽपि गञ्जा खनौ सुराग्रहे । गञ्जः स्यात्प्रंसि रीढायां भाण्डागारे त न स्त्रियाम् ॥८॥ गुञ्जा त काकचिश्वायां पटहे ऽथ कलध्वनौ । द्विजः स्याद् ब्राह्मग्रक्षत्रवैश्यदन्ताग्रहजेषु ना ॥ ६ ॥ द्विजा भाग्या हरेगा च ध्वजः स्याच्छौगिडके प्रमान् । न स्त्रियां तु पताकायां खट्वाङ्गे मेढ्चिन्हयोः ॥ १० ॥ निजं स्वीये च नित्ये च न्युब्जो दर्भमयस्रचि । कर्मरङ्गपले क्वीवं क्रब्जाधोम्खयोखिष ॥ ११ ॥ यजालोके च सन्ताने पिञ्जा तलहरिद्वयोः।

वले क्रीवं वधे पुंसि व्याकुले तिष्वधो भुजा ॥ १२ ॥ द्वयोर्वाही करे मर्जूः स्त्री शुद्धौ पावकेऽपि च । रजो रशौ परागे स्याद्धार्तवे च गुणान्तरे ॥ १३ ॥ रज्जुर्वेण्यां गुणे योषिद्राजिः स्त्री पङ्क्तिलेखयोः । रुष्ठ ॥ रुष्ठ ॥ रुष्ठ ॥ रुष्ठ ॥ रुष्ठ ॥ नपुंसकपुशीरेऽथ स्त्रियां पुम्भूमिन चाक्षते । वजो गोष्ठाध्वद्यन्देषु वाजो निःस्वनपक्षयोः ॥ १५ ॥ वगे पुमानथ क्लीवे घृतयज्ञान्त्रवारिष्ठ । व्याजः शाक्र्येऽपदेशेऽथ वीजमङ्कुरकारणे ॥ १६ ॥ देतुतत्त्वाधानशुके लर्जुर्विणिजि विद्युति । स्त्रियां स्वञ्जो विधौ रुद्रे स्वजः प्रस्वदपुत्रयोः ॥ १० ॥ क्लीवं रक्तेऽथ सञ्जः स्यात सन्नद्धे सम्भृते तिषु ।

(जन्तीयम् )
अण्डजा मृगनाभौ स्यात्सरटेऽहौ खगे भवे ॥ १८॥
ग्रङ्गजं रुथिरे इनङ्गकेशपुत्रगदेषु ना ।
ग्रम्बुजो निचुछे पुंसि कमस्रे तु नपुंसकम् ॥ १६॥
ग्रस्क स्याद्योगभेदे ना रक्तेऽपि स्यात्रपुंसकम् ।
फम्बोजो हस्तिभेदेऽपि शङ्खदेशविशेषयोः ॥ २०॥
करजं स्याद्वयाघ्रनखे करञ्जनखयोः पुमान् ।
कारुजः शिल्पिनां चित्रे वामलूरे गजार्भके ॥ २१॥
कार्म्बोजी माषपण्यां च वलक्षखिदरेऽस्त्रियाम् ॥ २२॥
कुटजो दक्षभेदे स्यादगस्त्यद्वोग्रयोरिष ।
गिरिजं स्वभ्रकेऽपि स्याच्छिलाजतुनि शैलजे ॥ २३॥
सोहेऽपि गिरिजागौरीमातुलुङ्गचोश्च योषिति ।

जलजं कमले शङ्खे नीरजं कुष्ठपद्मयोः ॥ २४ ॥
पर्ज्जस्तैलयन्त्रे स्याच्छुरिकाफलफेनयोः ।
वलजं गोपुरक्षेत्रे श्रस्यसङ्गरयोरिप ॥ २५ ॥
वलजा वरयोपायां यूथ्यामथ विद्याक् स्त्रियाम् ।
वाद्याज्यायां पुमान्वाधिज्यके च करणान्तरे ॥ २६ ॥
वाहुजः क्षत्रिये कीरे स्वयञ्जातिलेऽपि च ।
मूमिजो नरकेऽङ्गारे सीतादेव्यां तु भूमिजा ॥ २० ॥
वनजा मुद्गप्रपर्यां ना मुस्तके क्लीवमम्बुजे ।
सहजस्तु निसर्गे ना सहोत्थे पुनरन्यवत् ॥ २८ ॥
समजः पशुद्वन्दे ना विपिने तु नपुंसकम् ।
सामजस्तु गजे पुंसि सामोत्थे पुनरन्यवत् ॥ २९ ॥
हिमजा तु शचीगौर्योः पुंसि मैनाकपर्वते ।

## ( जचतुर्थम्। )

श्राहिशुग् वाहिशो ताक्ष्ये पुंसि काश्मीरजं पुनः ॥ ३० ॥ कुष्टकुङ्कुमयोः क्लीवे ऽतिविषायां तु योषिति । क्षीराव्धिजं तु सामुद्रलवशो मौक्तिकेऽपि च ॥ ३१ ॥ पुमांस्तुषारिकरशो कमलायां तु योषिति । ग्रहराजो रवौ चन्द्रे जघन्यजः कनीयिस ॥ ३२ ॥ ष्टपले द्विजराजस्तु चन्द्रेऽनन्ते गरुत्मति । धर्मराजो यमे बुद्धे युधिष्टिरनृषे पुमान् ॥ ३३ ॥ भरद्राजो ग्रोः पुत्रे व्याघाटाख्यिवहङ्गमे । भरद्राजो ग्रोः पुत्रे व्याघाटाख्यिवहङ्गमे । भरद्राजा वनकार्पास्यां ना द्रोश्यऋषिभेदयोः ॥ ३४ ॥ श्रथ भृङ्गराज चक्तः पिक्षिविशेषे च मार्कवे भ्रमरे । यक्षराद् पुंसि धनदे मल्लानां रङ्गचत्वरे ॥ ३५ ॥ राजराजः कुवेरेऽपि सार्वभौमे सुधाकरे ।

(जपश्चमम्)

ऋषभध्वज एषोऽपि शङ्करे चाईदन्तरे ॥ ३६ ॥ मुनिभेषजसागस्यहरीतक्यां च लङ्घने ।

( इति जान्तवर्गः )

(झैकम्)

भो भाष्टीशे सुरगुरौ दैत्यराजे ध्वनाविष । ( झद्वितीयम )

भज्भावाते तारवायौ नष्टेऽपि कीर्त्यते बुधैः ॥ १॥ भज्भा ध्वनिविशेषे च स्यादम्बुकणवर्षणे ।

( इति झान्तवर्गः )

(जैकम्)

जः पुमान्त्स्याद् बलीवर्दे शुक्ते वाममताविप । (जिद्वितीयम्)

क्रो ब्रह्मबुधविद्वत्सु स्यादको जडमूर्खयोः ॥ १ ॥
प्रक्षस्तु पण्डित वाच्यलिङ्को बुद्धौ च योपिति ।
राक्षी राजिपयायां च भार्यायां भास्करस्य च ॥ २ ॥
संक्षा नामिन गायत्र्यां चेतना रिवयोपितोः
अर्थस्य सूचनायां च हस्तावैरिप योपिति ॥ ३ ॥

( अतृतीयम् । )

कृतज्ञः कुक्कुरे पुंसि मर्यादिन्यभिषेयवत् । क्षेत्रज्ञ आत्मिन च्छेके दैवज्ञो गणके पुमान् ॥ ४ ॥ दैवज्ञेक्षणिकायां स्त्री सर्वज्ञः चिवबुद्धयोः ।

( इति ञान्तवर्गः )

#### (टैकम्)

टः पुमान्वामने पादे निःस्वनेऽपि क्विन्मतः।
(टद्वितीयम्)

अहं भक्ते च शुष्के ना सौमेऽसर्थे गृहान्तरे॥ १॥ इष्टमाशंसितेऽपि स्यात्पूजिते प्रेयसि त्रिषु । सप्ततन्तौ पुमान् इति संस्कारे ऋतुकर्मिण ॥ २ ॥ इष्टिर्मताऽभिलाषेऽपि सङ्ग्रहक्लोकयागयोः। कटः श्रोणौ द्वयोः पुंसि किलिझेऽतिवाये शिरे ॥ ३ ॥ समये गजगण्डे च पिष्पल्यां तु कटी मता। कटु स्त्री कटुरोहिण्यां लताराजिकयोरिष ॥ ४ ॥ नपुंसकमकार्ये स्यात्पुंलिङ्गे रसमात्रके। विषु तद्वतसुगन्ध्योश्च मत्सरेऽपि खरेऽपि च ॥ ५॥ कष्टं तु गहने कृच्छ्रे कुष्टं रोदनरावयोः। कुटः कोटे पुमानस्त्री घटे स्त्रीपुंसयोर्यहे ॥ ६ ॥ कुटी स्यात्कुम्भदास्यां च मुरायां चित्रगुच्छके। क्टोऽस्त्री निश्चलं राशौ लोहमुद्गस्दम्भयोः॥ ७ ॥ मायाद्रिगृङ्गयोस्तुच्छे सीरावयवयन्त्रयोः। अनृते चाय कृष्टिः स्यादाकर्षे स्त्री बुधे पुमान् ॥ ८॥ कोटिः स्त्री धनुषोऽग्रेऽश्रौ संख्याभेदमकर्षयोः । खटोऽन्धकूपकफयोः प्रहारान्तरटङ्क्रयोः ॥ ६ ॥ खाटिस्त्वसद्ग्रहेऽपि स्यात्किखे शवरथे ख्रियाम् । खटः कफे ग्रामभेदे चर्मण्यस्त्र्यर्वति पिषु ॥ १० ॥ अथ गृष्टिः सकुत्स्तगवीबद्रयोः स्त्रियाम् । घटः समाधिभेदेभशिरःकृटकुटेषु च ॥ ११ ॥ घटा घटनगोष्ट्रीभघटनास च योषिति ।

घृष्टिः स्त्री घर्षग्रस्यद्वीविष्णुक्रान्तासु ना किरौ ॥ १२ ॥ घोण्टा तु बदरीपूगदृक्षयोरिप योषिति । चदुश्राटौ पिचिण्डे च व्रतिनामासने पुमान् ॥ १३ ॥ जटालग्नकचे मूले मांस्यां प्लक्षे पुनर्जटी। जुष्टं तु क्रीबमुच्छिष्टे सेविते वाच्यलिङ्गकम् ॥ १४ ॥ भाटो निकुञ्जे कान्तारे ब्रणादीनां च मार्जने । तटं नपुंसकं क्षेत्रे मतीरे तु तटी त्रिषु ॥ १५ ॥ त्वष्टा प्रमान्देवशिल्पतक्ष्णोरादित्यभिद्यपि । ब्रुटिः स्त्री संशये स्वरंपे सुक्ष्मैलाकालमानयोः ॥ १६ ॥ त्रोटिः स्त्री कट्फले चञ्च्यां खगे मीनान्तरेऽपि च। विष्टं दैवे पुमान्काले दिष्टिर्मुत्परिमाणयोः ॥ १० ॥ स्त्रियां दृष्टिः स्त्रियां बुद्धौ लोचने दर्शनेऽपि च । धटो दिव्यतुलायां स्याद्धटी चीरे च वाससः ॥ १८॥ नटी नल्यौषधे स्त्री स्यात शैलूषाशांकयोः पुमान् । पटश्चित्रपटे वस्त्रेऽस्त्री पियालद्वमे पुमान् ॥ १९ ॥ पदुर्दक्षे च नीरोगे चतुरेऽप्यभिषेयवत्। पटोले तु पुमान इहींबे कत्रालवणयोरिप ॥ २०॥ पट्टः पेषणापाषाणे अणादीनां च बन्धने । चतुष्पथे च राजादिशासनान्तरपीठयोः ॥ २१ ॥ पटिः स्त्री पटभेदे स्याद्वागुलौ कुम्भिकाद्वमे । पुष्टिः स्त्री पोषणे दृद्धौ फटा तु फणदन्तयोः ॥ २२ ॥ वटी त्रिषु गुणे पुंसि स्यान्न्यग्रोधकपर्दयोः। भटः स्यात्पुंसि वीरे च विशेषे पामरस्य च ॥ २३ ॥ भृष्टिः स्याद्रर्जने शून्यत्राटिकायां च योषिति । म्लिष्टं त्रिष्त्रव्यक्तवाचि म्लाने सृष्टिईयोः फले ॥ २४ ॥



वद्धपाणौ तसरौ यष्टिः पुंसि स्याद् मुजदण्डके ।
द्वयोर्हारलताभाग्यों मंधुकाशस्त्रभेदयोः ॥ २५ ॥
रिष्टं क्षेमाश्चभामावे पुंसि खड्गे च फेनिले ।
रिष्टिः खड्गे ना शुभे स्त्री लाटो देशान्तरेंऽशुके ॥ २६ ॥
वाटो मार्गे द्वितस्थाने स्यात्कुटीवास्तुनोः स्त्रियाम् ।
विटोऽद्रौ लवणे षिड्गे मूपिके खिदरेऽपि च ॥ २० ॥
विष्टिस्तिषु कर्मकरे स्त्रधाजूवेतनकर्मसु ।
च्युष्टिः फले सम्द्रद्धौ स्त्री च्युष्टं कल्ये त्रिषूपिते ॥ २८ ॥
सटा जटाकेसरयोः स्फुटो व्यक्तमफुल्लयोः ।
च्याप्ते त्रिषु स्फुटियोंपित्पादस्फोटामयेऽपि च ॥ २६ ॥
निर्भन्नकर्कटीशस्येऽपि स्यात्स्रष्टं तु निर्मिते ।
इत्युक्तनिश्चितयोः पाज्ये त्रिषु सृष्टिस्तु निर्मितौ ॥ ३० ॥
स्वभावे चापि कथिता हृष्टो रोमाञ्चितेऽपि च ।
जातहर्षे प्रहसिते विस्मिते ऽप्यभिष्टेयवद ॥ ३१ ॥

( टतृतीयम् )

श्रवटः स्यात्सिले गर्ते कूपे कुहकजीविनि ।

श्रारिष्ट्रा छश्चने निम्बे फेनिले काककङ्कयोः ॥ ३२ ॥

श्रारिष्ट्रमश्चमे तक्रे स्तिकागार श्रासवे ।

श्रमे मरणिचन्हे चादिष्ट्रमादोशिते त्रिष्ठु ॥ ३३ ॥

श्राह्मप्तोच्छिष्ट्रयोः क्षीवमुत्कटस्तीत्रमत्त्रयोः ।

सद्दः कच्छपे शूर्पे कर्कटो विहगान्तरे ॥ ३४ ॥

राशिभेदे कुलीरे च वाल्क्यां शालमलीफले ।

कर्दटः करहाटे स्यात् पङ्कपङ्कारयोरिषि ॥ ३५ ॥

करटो गजगणडे स्यात्क्रमुम्भे निन्द्यजीवने ।

एकादशाहादिश्रादे दुर्दुक्षढेऽपि वायसे ॥ ३६ ॥

करटो वाद्यभेदे ऽथ कार्पटो जन्तुकार्षिणोः। कीकटः कुपणे निःस्वे विषु पुम्भूम्नि नीहति ॥ ३०॥ कुरुएटो दारुपुत्र्यां ना भिण्टीम्लानप्रभेदयोः। कुक्कुट्यनृतचर्यायां पुंसि स्याच्चरगायुधे ॥ ३८॥ निषादशूद्रयोः पुत्रं तृणोल्कायां च कुक्कुभे । कुनटी मनःशिलायां नैपाल्यामपि योषिति ॥ ३९॥ कृपीटमुदरे तोये केशटो हर्यजोत्कटे। चर्पटः स्फार्विपुले चपेटे पर्पटेडिप च ॥ ४० ॥ चक्राटो विषवैद्येऽपि धूर्तदीनारयोरिप । चिपिटः खाद्यभेदे ना त्रिषु पिद्दितविस्तृते ॥ ४१ ॥ चिरन्टी तु स्रवासिन्यां स्याद् द्वितीयवयः ख्रियाम् । जकुटं वार्त्ताकुपुष्पे जकुटो मलये शुनि ॥ ४२ ॥ व्यङ्कटं शिक्यभेदेऽपि धौताक्षन्यां च न द्वयोः। विकूटं सिन्धुलवणे त्रिकूटः पर्वतान्तरे ॥ ४३ ॥ त्रिपुटा मल्लिकायां च सूक्ष्मैलात्रिट्तोः स्त्रियाम् । सतीनके च तीरे च त्रिपुटः समुदाहृतः ॥ ४४ ॥ द्रोहाटः कथितो गाथामभेदे मृगलुब्धके । वैडालव्रतिके चाऽय धाराटश्चातकाश्वयोः ॥ ४५ ॥ निर्दटस्तु द्याशुन्ये कथितो निष्पयोजने । परापवादरक्ते च वार्च्यालङ्गोऽयमिष्यते ॥ ४६ ॥ निष्कुटस्त गृहोद्याने स्यात्केदारकपाष्ट्योः। पर्कटी नूतनफले पूगादेः प्लक्षपादपे ॥ ४७ ॥ परीष्टिः परिचर्यायां प्राकाम्येऽन्वेषयो स्त्रियाम् । पर्पटं पिष्ट्रभेदे स्यात्पर्पटो भेषजान्तरे ॥ ४८ ॥ पात्रटः कर्परे पुंसि देशे स्यादिभिधेयवत् ।

पिच्चटो नेत्ररोगे स्यात्क्रीवं सीसकरक्रयोः ॥ ४-६ ॥ वरटा द्वयोर्वरट्यां स्त्री हंस्यां च तत्पतौ प्रमान । वर्वटी पण्ययोषायां त्रीहिभेदे च योपिति ॥ ५० ॥ वेकटः स्याद्वैकटिके मत्स्यभेदे च यूनि च। भावाटो भावके साधुनिवेशे कामुके नटे ॥ ५१ ॥ भाकूटः शैलभाषयोर्भेदे स्यादथ मर्कटी। करअभिच्छकशिंच्योः पुंसि वानरलतयोः ॥ ५२ ॥ मोचाटः कृष्णजीरे च रम्भास्थि मलयोद्भवे । मोरटं तु भवेदिश्चमृलाङ्कोठमस्नयोः ॥ ५३॥ सप्तरावात्परक्षीरे मूर्विकायां तु मोरटा। वर्णाटो गायने चित्रकरे स्त्री कृतजीवने ॥ ५४ ॥ विकटा वजवाराह्यां त्रिपुरुविकरालयोः। शाकटं शकटस्येदिमत्यर्थे तस्य वोदिर् ॥ २५ ॥ बैलाटो देवले सिंहे शुक्लकाचिकरातयोः। संसृष्टं त्रिषु संसर्गे संशुद्धे वसनादिना ॥ ५६ ॥ (टचतुर्थम्।)

उच्चिक्रटस्तृणगडमत्स्ये कोपनपूरुषे ।
करहाटः शिफाकन्दे पश्चस्य मदनहुमे ॥ ५० ॥
स्यात्कार्येपुटः कृपणोन्मत्तानर्थकरेषु च ।
कामकूटस्तु वेश्यायाः प्रियविश्वमयोः पुमान् ॥ ५८ ॥
कुटन्नटं तु कैन्नतें सुस्तके पुंसि शोणके ।
कुण्डकीटस्तु चार्नाकनचनाभिज्ञपूरुषे ॥ ५६ ॥
पतितत्राह्मणीपुन्नदासीकासुकयोरिष ।
खड्गारीटस्तु फलकासिधारात्रतधारिणोः ॥ ६० ॥
गाढमुष्टिः कृपाणे ना कृपणे त्निभिषेयनत् ।

चक्रवाटः कियारोहे पर्यन्ते च शिखातरौ ॥ ६१ ॥ चतुःषष्टिः कलासंख्याभेदयोर्वह्टचि स्त्रियाम् । नारकीटोऽक्ष्मकीटे स्यात्स्वदत्ताक्षाविहन्तरि ॥ ६२ ॥ परपुष्टः परभृते वारनार्या तु योषिति । भित्रुष्टः मतं गुह्ये द्विराहत्त्या च किषते ॥ ६३ ॥ भित्रुष्टः भेषिते स्यात्मत्याख्याते च वाच्यवत । वर्कराटो कटाक्षे स्यात्मत्याख्याते च वाच्यवत । वर्कराटो कटाक्षे स्यात्त्रत्याख्याते च वाच्यवत । नारीपयोधरोत्सङ्गकान्तदन्तनखन्नते । भित्रिपयोधरोत्सङ्गकान्तदन्तनखन्नते । भित्रिपविष्टस्तु खलतौ भित्रेव दुश्चर्भणि स्सृतः ॥ ६५ ॥ भ्रथ श्रुतिकटः माञ्चल्लोहे ऽहौ पापशोधने ।

(रपश्चमम्।)

दशनोच्छिष्टः पुंसि स्यान्निश्वासाधरचुम्वयोः ॥ ६६ ॥

( इति टान्तवर्गः । )

(डैकम् ।)

ठो मण्डले चन्द्रविम्बे शून्ये च लोकगोचरे । (ठिद्रतीयम्।)

कठो मुनौ तदाख्यातवेदाध्येतृ इयोः स्वरे॥ १॥ कण्ठो गले सिन्नधाने ध्वनौ मदनपादपे। काष्ठा दारुहरिद्रायां कालमानमकर्षयोः ॥ २॥ स्थानमात्रे दिशि च स्नी दारुणि स्यान्नपुंसकम्। कुष्ठं रोगे पुष्करेऽस्त्री कुण्ठो कर्मण्यमूर्खयोः ॥ ३॥ कोष्ठः कुसूले चात्मीये मध्ये कुक्षौ गृहस्य च। गोष्ठं गोस्थानके गोष्ठी सभासंलापयोः स्त्रियाम्॥ ४॥ ज्येष्ठः श्रेष्ठेऽतिहद्धे च त्रिषु मासान्तरे पुमान्।

ज्येष्ठा तु गृहगोधाऽऽख्यजतुनक्षत्रभेदयोः ॥ ५ ॥
निष्ठा निष्पत्तिनाशान्तयाञ्चानिर्वहणेषु च ।
मष्ठित्त्रष्ट्रम्यो श्रेष्ठे पुंत्ति चाण्डालिकौषधौ ॥ ६ ॥
पाठश्च पठने ख्याते विद्धपण्यां तु योषिति ॥
पृष्ठं चरममात्रेऽपि देहस्यावयत्रान्तरे ॥ ७ ॥
बण्टः स्यादकृतोद्वाहे खर्वे कुन्तायुधेऽपिच ।
श्रेष्ठो वरे कुवेरे च शोठो मूर्लेऽलतेऽपि च ।
षष्ठी कात्यायनीतिष्योख्तिषु ष्एणां च पूरणे ॥ ९ ॥
इटः स्यात्मसभे पृश्न्यां हेठो वाधाविहेठयोः ।

( उत्तीयम् )

अपषु पुंसि काले च वामे स्यादन्यीलक्षकः ॥ १० ॥
अम्बष्ठा देशभेदेऽपि विमाद्वैश्यास्तेऽपि च ।
अम्बष्ठा चाम्ललोएयां स्यात्पाठायूथिकयोरिप ॥ ११ ॥
कमठः कच्छपे पुंसि भाण्डभेदे नपुंसकम् ।
किनिष्ठोऽतियुवात्यल्पानुजे स्त्री दुर्बलाङ्गुलौ ॥ १२ ॥
जरठः कर्कशे पाण्डौ कठिणेऽप्यभिधेयवद् ।
नर्मठश्चित्रुके षिड्गे मितष्ठागौरवे सितौ ॥ १३ ॥
स्थाने च यागनिष्पत्तिचतुरसरपद्ययोः ।
मकोष्ठो मिण्णमन्धस्य कूर्परस्यान्तरेऽपि च ॥ १४ ॥
भूपकक्षाऽन्तरेऽपि स्याद्वरिष्ठं मिरचेऽपि च ॥
ताम्रे स्त्रीवं तिचिरौ ना वरोरुत्तमयोस्त्रिष्ठ ॥ १५ ॥
मकुष्ठो ब्रीहिभेदे ना मन्थरे पुनरन्यवद ।
लिघष्ठोऽत्यल्पके भेले वैकुण्ठः कृष्णशक्तयोः ॥ १६ ॥
श्रीकण्ठो देशभिद्युग्रे साधिष्ठोऽतिहढार्ययोः ।

# ( उचतुर्थम् । )

कलकण्डः कलध्वाने इंसे पारावते पिके ॥ १७॥ कालकण्ठश्च दात्यूहे कलविङ्के च खल्जने । मयूरे पीतशाले च स्यात्खण्डपरशौ पुमान ॥ १८॥ कालपृष्ठं कर्णाचापे पुंसि कङ्कविहद्भमे । स्याइन्तवाठो जम्बीरे कपित्थे कर्मरङ्गके ॥ १६॥ नागरङ्गेऽपि च पुमान स्याच्चाङ्गेयी तु योषिति । पूतिकाष्ठं च सरलदेवदारुमहीरुहोः ॥ २०॥ सूत्रकण्ठः पुमान्विमे खल्लरीटकपोतयोः । हारिकण्ठः पिके पुंसि हारान्वितगले त्रिष्ठु ॥ २१॥

# ( इति ठान्तवर्गः । )

(डैकम्)

डः पुमान्बाडवाग्नौ स्याङ्काकिन्यां स्त्री निगद्यते । (डब्रितीयम्)

म्रण्डं मुष्के च पेक्यां स्याविडा तु बुधयोषिति ॥ १ ॥
सौरभेय्यां च वचने वसुमसामिप स्त्रियाम् ।
काण्डः स्तम्बे तहस्कन्धे बाग्रेऽत्रसरनीरयोः ॥ २ ॥
कुत्सिते दृक्षभिन्नाडीदृन्दे रहिस न स्त्रियाम् ।
कीडा केलिमकारे स्यात्सलावज्ञानयोरिष ॥ ३ ॥
कुण्डमग्न्यालये मानभेदे देवजलाक्षये ।
कुण्डी कमण्डलौ जारात् पतिवत्नीसुते पुमान् ॥ ४ ॥
पिठरे तु न ना क्ष्वेडो ध्वनौ कर्णामये विषे ।
क्ष्वेडा वंशशलाकायां सिंहनादे च योषिति ॥ ५ ॥
क्षोहितार्कपर्णकन्ने घोषपुष्पे नपुंसकम् ।

द्रासदे च कुटिले वाच्यलिङ्गः प्रकीतितः ॥ ६ ॥ कोडः शनौ सुकरे ना न पुमानङ्करक्षसोः। खण्डोऽस्त्री शकले नेश्चितकारमिणदोषयोः॥ ७॥ खण्डः पानान्तरे भेदे गण्डः स्यात्प्रांस खड्गिनि । ग्रह्योगप्रभेदे च वीध्यङ्गे पिटकेऽपि च ॥ ८॥ चिन्हवीरकपोलेषु हयभूषणबुदबुदे । गडुः पृष्ठगुढे कुञ्जे गडो मीनान्तराययोः ॥ ६ ॥ गुडः स्याद् गोलके इस्तिमन्नादेसुविकारयोः। गुडा स्तुद्धां च कथिता गुडिकायां च योषिति ॥ १० ॥ गोण्डः पामरजातौ च दृद्धनाभौ च तद्वति । चराडो ना तित्तिडी हुसे यमिक द्भरदैसयोः ॥ ११ ॥ चएडा धनहरीशङ्खपुष्प्योस्त्रिष्त्रतिकोपने । चण्डी कासायनीदेव्यां हिस्तकोपनयोषितोः ॥ १२ ॥ तीब्रेऽपि चृहा वहभौ शिखायां वाहुभृषणे । चोडः प्रावर्णे भूम्नि देशभेदे जङा ख्रियाम् ॥ १३ ॥ शुक्तशिव्यां हिमग्रस्तमृकामज्ञेषु तु त्रिषु । ताण्डस्तु ताडने घोषे मुष्टिमेयतृगादिषु ॥ १४ ॥ ताडो यबहुमे चाथ दण्डोऽस्त्री छगुडे पुमान् । व्यूहभेदे प्रकाण्डेडश्वे कोग्रामन्थानयोरपि ॥ १५ ॥ सैन्ये काले मानभेदे चण्डांशोः पारिपार्श्विके । दमे यमेऽभिमाने च नाडी नाले व्रणान्तरे ॥ १६ ॥ शिरायां गण्डदर्वायां चर्यायां कुहनस्य च । तथा षट्क्षणकालेऽपि नीडं स्थानकुलाययोः ॥ १७ ॥ पण्डः षण्डे भियि स्त्री स्थात्पाण्डुर्ना नपतौ सिते । पिण्डो बाले बले सान्द्रे देहागारैकदेशयोः॥ १८॥

देहमात्रे निकाये च गोलिसल्हकयोरिप । भ्रोड्रपुष्पे च पुंसि स्यात्क्वीवमाजीवनायसोः ॥ १९ ॥ पिण्डी तु पिएडीतगरे ऽछाबुखर्जूरभेदयोः। पीडा कृपाशिरोमालाऽपमर्वसरलद्भुषु ॥ २० ॥ भाण्डं पात्रे विशिङ्मूलधने भूषाऽश्वभूषयोः। मण्डः पञ्चाङ्गुले शाकभेदे क्लीवं तु मस्तुनि ॥ २१ ॥ भागलक्यां स्त्रियां मण्डाऽथास्त्रियां सार्गपच्छयोः । मुगडो दैसान्तरे राहुग्रहे ना मुण्डिते त्रिषु ॥ २२ ॥ मुण्डा मुण्डीरिकायां स्यात्स्त्रियामस्त्री तु मूर्द्धीन । रण्डा मूषिकपण्यां च विधवायां च योषिति ॥ २३ ॥ रोंडः क्षोदे भवेत्पुंसि तृप्ते तु वाच्यलिङ्गकः। रण्डा तु पांसुलायां स्त्री निषु इस्तादिवीं जाते ॥ २४ ॥ च्याडो हिस्रपशौ सर्पे शुराडा पानगृहे मता । अप्यम्बुइस्तिनीवेश्याइस्तिइस्तसुरासु च ॥ २५ ॥ शौण्डो मत्ते च विख्यातः पिष्पल्यां च भवेत्स्त्रयाम् । षण्डं पद्मादिसङ्घाते न स्त्री स्याद गोपतौ प्रमान ॥ २६॥ कर्ण्डो मधुकांशासिकारण्डेषु दलाढके। कूष्माण्डुयमायां स्त्री पुंसि कर्कारी च गणान्तरे ॥ २०॥ भूगान्तरेऽथ कोदण्डं चापे ना नीष्टदन्तरे । भुव्यथो गरुडं क्ष्वेडमन्त्रे मरकतेऽपि च ॥ २८॥ तरण्डो बांडसीसूत्रबद्धकाष्ट्रादिके प्रवे। नौकायामपि न स्त्री स्यात्तित्तिडीडिम्बचिश्चयोः ॥ २६॥ द्राविडो देशभिज्जाते संख्याभिद्वेदमुख्ययोः। निगुंडी नीलशोफाल्यां सिन्धुवारद्वमेऽपि च ॥ ३० ॥ प्रचण्डो दुर्वहे श्वेतकरवीरे प्रतापिनि ।

प्रकाण्डो न स्त्री विटिष मूलकाखान्तरे तरोः ॥ ३१ ॥
शक्ते पिचण्ड उदरे पशोरवयवे पुमान् ।
पूल्लाडो गन्धकीटेऽपि तथा जन्त्वन्तरे पुमान् ॥ ३२ ॥
वरण्डोऽप्यन्तरे वेदीसमूह्मुखरोगयोः ।
वारुषडो द्वार्याण्ड्यां स्त्री फणीनां राजके पुमान् ॥ ३३ ॥
न स्त्रियां सेकपात्रे च मलेऽक्ष्णः श्रवणस्य च ।
भेरुण्डा देवताभेद्याक्षर्यन्तरयोः स्त्रियाम् ॥ ३४ ॥
भयानके वाच्यवत्स्यान्मार्चडः क्रोडसूर्ययोः ।
मारुण्डोऽण्डे भुजङ्गीनां मार्गे गोमयमण्डले ॥ ३५ ॥
वरण्डा सारिकावर्त्तिशास्त्रभेदे च योपिति ।
वितयडा वादभेदे स्यात्कच्चीशाके शिलाञ्डये ॥ ३६ ॥
करवीर्यामपि स्त्री स्याच्छिखयडो वर्दचूडयोः ।
श्राण्डस्तु पुमान्धूर्ते शरठे भूषणान्तरे ॥ ३७ ॥

(डचतुर्थम्।)

त्रपोगण्डस्तु विलिभे विकलाङ्गे शिशाविष ।

प्रातिगण्डो योगभेदे बृहद्गण्डे तु वाच्यवत् ॥ ३८ ॥

चक्रवाडो ऽद्रि भेदे स्याचक्रवाडं तु मण्डले ।

जलरुण्डो जलावर्ते प्योरेणौ भुजङ्गमे ॥ ३६ ॥

देवताडः सैंहिकेये जीमूते च हुताश्चने ।

प्राथवा तहुडा वात्याराजशोणितयोरिष ॥ ४० ॥

पिच्छलस्फोटिकायां च वामायामिष योषिति ।

( इति डान्तवर्गः )

(दैकम्।)

ढो दक्कायां पुमानुक्तः शुनि तस्य च लाङ्गुले ।

## ( ढिद्वितीयम् । )

गूढं रहीस गुह्ये च न द्वयोः संदित त्रिष्ठु ॥ १ ॥

हढं स्थूले नितान्ते च प्रगादवलवत्यिष ।

मादिः स्त्री पत्रपङ्क्तौ च दैन्यस्यापि प्रकाशने ॥ २ ॥

मूदस्तु तन्त्रितं वाले राढा स्त्री शुद्धशोभयोः ।

कढं जाते प्रसिद्धे च बाढं दृढप्रतिज्ञयोः ॥ ३ ॥

व्यूढः संहतविन्यस्तपृथुलेष्वीभधेयवद् ।

बोढा ना भारिके स्ते शण्ढः स्यात्पुंसि गोपतौ ॥ ४ ॥

प्राकृष्टोऽण्डे वर्षवरे तृतीयाप्रकृताविष ।

बोढा तितिक्षासंयुक्ते शक्ते चाप्यभिधेयवद् ॥ ५ ॥

(ढतृतीयम् ।)

अध्यूढा कृतसापत्न्यनार्यामध्यूढ ईश्वरे ।

प्रापाढो त्रीतनां दण्डे मासे मलयपर्वते ॥ ६ ॥

स्त्री पूर्णिमायामालीढं पादन्यासेशिते त्रिषु ।

उद्दम्ढे स्यूले स्यादुपोढो निकटोढयोः ॥ ७ ॥

प्रगाढः कृष्कुद्ददयोः प्रमीढों मूत्रिते घने ।

प्रकृढो जठरे वद्धमूले वारूढ इत्ययम् ॥ ८ ॥

वस्ताञ्चले कपाटेऽग्नौ पक्षरे शम्बलेऽपि च ।

विक्ढो ऽङ्कुरिते जाते विग्ढो गहितेऽपि च॥ ६ ॥

गुप्ते ऽपि त्रिषु संकृढः भौढे चाङ्कुरिते त्रिषु ।

सम्दः पुक्षिते भुग्ने सद्योजाते ऽनुपण्छुते ॥ १० ॥

( दचतुर्थम् । )

श्रध्याक्रढं समाक्रढेऽभ्यधिके चाभिधेयवत् । खद्वाऽऽक्ष्ढः श्रिते खद्वामिवनीते च वाच्यवतः ॥ ११ ॥ मत्यालीढं तु चरग्रन्यासभेदे शिते त्रिषु ।

# ( इति ढान्तवर्गः ) (णैकम ।)

याः पुमान्त्रिन्दुदेवे स्याद् भूषणे गुगार्वीजते । पानीयनिलयेऽपीति केचिद्चुविपश्चितः ॥ १ ॥

(णांद्वतीयम्) श्रण्वीहिविशेषे स्यात्प्रंसि सुक्ष्मेऽभिषेयवत् । आंग्रागिवदक्षाग्रकीलाश्रिसीमसु द्वयोः ॥ २ ॥ उच्यो ग्रीष्मे पुमान्दक्षाशीतयोरन्याळङ्गकः। ऊर्गा मेषादिलोम्न स्यादन्तरावर्तके भ्रुवोः॥ ३॥ कर्णः पृथाज्येष्ठसुते सुवर्णालौ श्रुतावि । क्षणः पर्वोत्सवव्यापारेषु मानेऽप्यनेहसः ॥ ४.॥ क्या जीरककुम्भीरमिसकापिष्पलीषु च। कणोऽतिसुक्ष्मे धान्यांशे कागाः काकैकचक्षुषोः ॥ ५ ॥ कीर्ण दत्ते च विक्षिप्ते हिंसितेऽप्यभिधेयवत । कुश्चिम्तुत्रकरक्षे ना कुकरे त्वभिधेयवत ॥ ६ ॥ कृष्णः सत्यवतीपुत्रे वायसे केशवेऽर्जुने । कुष्णा स्याद् द्रौपदीनीलीकणाद्राक्षासु योषिति ॥ ७ ॥ मेचके वाच्यछिङ्गं स्यात् क्लीबे मरिचलोहयोः। कोगो वाद्यप्रभेदे स्याद्वीगादीनां च वादन ॥ ८॥ एकदेशे गृहादीनामश्री च लगुडेऽपि च। गणाः प्रमथसंख्योघे चण्डासैन्यप्रभेदयोः ॥ ६॥ गुगो मौर्चामप्रधाने रूपादौ सुद इन्द्रिये। त्यागशौर्यादिसत्त्वादिसन्ध्याद्याद्यत्तिरज्जुषु ॥ १०॥ शुक्लादाविप बट्यां च गेष्णुर्ना गायने नटे। घाणं क्लीवं नासिकायां घाते स्याद्वाच्यलिङ्गकम् ॥११॥ घृणा जुगुप्साकृपयोरय चूर्णीकपर्दके । चुर्णो धूलौ क्षारभेदे चूर्णानिवासयुक्तिषु ॥ १२ ॥ जर्णुश्चन्द्रे च रक्षे च जिष्णुर्ना वासवेऽर्जुने । जित्वरे वाच्यवज्जीणं परिपक्षपुराणयोः ॥ १३ ॥ रुणिः क्रमुकभेदेऽपि दुष्ट्दैवश्रुतौ स्त्रियाम् । त्राणं तु त्रायमाणायां रक्षयो रिक्षते त्रिषु ॥ १४ ॥ तीक्ष्णं सामुद्रलवणे विषछोहाजिमुष्कके । क्रीवं जवाग्रजे पुंसि तिग्मात्मत्यागिनोः त्रिषु ॥ १५ ॥ तूर्णी नील्यां निषङ्गे ना तृष्णा स्यात्तर्पछिप्सयोः । दीर्गं विदारिते भीते द्वृगं चापेऽछिनि द्रुगः॥ १६॥ द्वु एयं दुद्रोग्रीकच्छप्योर्देष्णुर्दातरि दुर्गमे । द्रोणोऽस्त्रियामाढके स्यादाढवापचतुष्ट्ये ॥ १७ ॥ पुमान्कृपीपतौ दग्धकाके स्त्री नीटदन्तरे। तथा काष्ठाम्बुत्राहिन्यां गवादीनामपीष्यते ॥ १८ ॥ पणी वराटमाने स्यान्मूल्ये कार्षापणे ग्रहे। क्रय्यशाकाद्दिकाचूतव्यवहारे भृतौ धने ॥ १९ ॥ पर्गी पत्रे किंशुके ना पार्षिणः स्यादुन्मदिस्याम् । स्त्रियां द्वयोः सैन्यपृष्ठे पादग्रन्थ्यधरेऽपि च ॥ २० ॥ प्राणो हृन्मारुते बाले काव्यजीवैऽनिलेऽबले। पुंलिङ्गः पूरिते वाच्यलिङ्गः पुम्भूम्नि चासुषु ॥ २१ ॥ पूर्या शक्ते समग्रे ना पूरिते त्विभिधेयवत् । फाणिगुंडे करम्बे च स्त्रियां वाणी तु योषिति॥ २२॥ व्युताविप सरस्वत्यां भ्रूणः स्त्री गर्भांडम्भयोः । मिणः स्रीपुंसयोरक्मजातौ मुक्तादिकेऽपि च ॥ २३ ॥ कण्ठदेशे स्तने जायालिङ्गाग्रेऽलिञ्जरेऽपि च।

मोणः शुष्कफले नऋमक्षिकाऽहिकरण्डयोः ॥ २४ ॥ ्राः कोणे कणे पुंसि समरे पुंनपुंसकम्। रेणुः स्त्रीपुंसयोर्घूळौ पुलिङ्गः पर्पटे पुनः ॥ २५ ॥ ्चर्णो द्विजाविशुक्रादियशोगुग्रकथासु च। स्ततौ ना न स्त्रियां भेदकपाक्षरिवलेपने ॥ २६ ॥ बागाः स्याद्गोस्तने दैसभेदे केवलकाण्डयोः। बाणा तु वार्णमूले स्त्री नीलिभन्ट्यां पुनर्द्रयोः ॥ २७ ॥ वीगा विद्युति वल्लक्यां दृष्णिः पाण्डवचन्द्रयोः त्रिषु ना यादवे मेषे वेणी केशस्य वन्धने ॥ २८॥ नद्यादेरन्तरे देवताले वेणुर्नृपान्तरे । त्वकंसारेऽपि च पुंसि स्याच्छाखो मासचतुष्ट्ये ॥ २६ ॥ लोहादीनां च निकषे शाणो पावरणान्तरे। श्राणं पके यवाम्वां स्त्री शीर्यं तनुविशीर्ययोः ॥ ३०॥ श्रेणिः स्त्रिपंसयोः पङ्कौ समानशिल्पसंहतौ । शोगाः फुशानी इयोनाके छोहिताश्वे नदे पुमान् ॥ ३१ ॥ त्रिषु कोकनदच्छाये स्थाणुः कीले हरे पुमान् । श्रुखी धुवेऽथ स्यूणा स्यात्सूम्यां स्तम्भे गृहस्य च ॥३२॥ (णत्तीयम्।)

म्रहणोऽन्यक्तरागे ऽर्के सन्ध्यारागेऽर्कसारथौ ।
निःशब्दे कापले कुष्ठभेदे ना गुश्णिन विष्ठु ॥ ३३ ॥
म्रहणाऽतिविषाद्यामामि ष्ठिष्ठात्रिष्टतासु च ।
अरिश्विन्हमन्ये ना द्वयोनिर्मध्यदाहिष्ण ॥ ३४ ॥
अभीक्ष्णं तु सृशे नित्यतद्यक्तिक्रययोस्त्रिष्ठु ।
इन्द्राणी करणे स्त्रीणां पौलोमिसिन्ध्वारयोः ॥ ३५ ॥
ईरिणं तृषरे शुन्येऽपीक्षणं दर्शने दृशि ।

उपणं मरिचे हीवङ्कणायाम्खणा स्त्रियाम् ॥ ३६ ॥ एषणी त्रग्रमार्गानुसारिण्यां च तुलाभिदि । करुणस्तु रसे दृक्षे कृपायां करुणा मता ॥ ३०॥ कचृणं तृणाभितपृश्न्योः करणं हेतुकर्मणोः । वीगाजादौ इसलेपे नृसगीतमभेदयोः ॥ ३८॥ कियाभेदेन्द्रियक्षेत्रकायसंवेशनेषु च। कायस्य साधने क्रीवं पुंसि शुद्राविशोः सुते ॥ ३६॥ कल्याणमझयस्वर्गे मङ्गलेऽपि नपुंसकम्। कङ्कुणं करभूषायां सुत्रमण्डनयोरिप ॥ ४० ॥ 🗸 करेणुर्गजयोपायां स्त्रियां पुंक्ति मतङ्गजे । कार्मणं मन्त्रतन्त्राद्योजने कर्मठेऽपि च ॥ ४१ ॥ कािकसी परातुर्याशे मानदण्डे च दृइयते। कृष्कछैकवराट्योः स्यादुन्मानस्यांशकेऽपि च ॥ ४२ ॥ 🚁 कार्गां करणं हेतुवधयोश्च नपुंसकम्। स्त्री यातनायां कुर्वाणो भृत्यकारकयोख्निषु ॥ ४३ ॥ कृपागाः खड्गं च्छारकाकर्त्तयोरिप योपिति । कृपग्रस्तु कृमौ पुंसि मन्दकुत्सितयोक्षिषु ॥ ४४ ॥ क्षेपगां परगो नौकादण्डजालभिदोः स्त्रियाम् । ग्रहणं स्वीकारादरकरोपरागोपलब्धिवान्दिषु ॥ ४५ ॥ स्याद् ग्रामणीः प्रधानेऽधिपतौ त्रिषु नापित पुंसि । ग्रामीगा नीलिकायां स्त्री ग्रामोद्भृतेऽभिधेयवत् ॥ ४६ ॥ गोकगर्गोऽश्वतरे सर्पसारङ्गे च गगान्तरे। अङ्गुष्ठानामिकोन्माने गोकणीं मूर्विकौषधौ ॥ ४७ ॥ चरणोऽस्री बहुचादौ मूले गोत्रे पदेऽपि च। भ्रमणे मक्षणे चापि नपुंसक उदाहृतः ॥ ४८ ॥

जरगं जीरकेऽजाजीहिङ्गुमीवर्चलेऽपि च। तरुगां कुञ्जपुष्पे ना रुबुके यूनि तु त्रिषु ॥ ४६॥ तरिशार्ग्युमणौ पुंसि कुमारीनौकयोः स्त्रियाम्। द्क्षिणो दक्षिणोद्भृतसरलच्छन्दवर्त्तिषु ॥ ५० ॥ भारामे त्रिषु यज्ञादिविधिदाने दिशि स्त्रियाम्। द्रविणं न द्वयोवित्ते काञ्चने च पराक्रमे ॥ ५१ ॥ दारुणो रसभेदे ना त्रिषु तु स्याद्भयावहे । दुवणो मुद्ररेऽपि स्यात् दुहिलो च परश्वधे ॥ ५२ ॥ दुर्वर्गी त्रिष्वसद्वर्गी क्लीबमैलेयरूप्ययोः। दौर्वीगां मृष्टपर्गो स्याद् द्वीयां स्वरसेऽपि च ॥ ५३ ॥ धर्मग्रस्तु पुमान्द्रक्षभेदसर्पमभेदयोः । धरगां मानभेदेऽपि धारगों धरगी भुवि ॥ ५४ ॥ धर्षणं स्यात्परिभवे रतेऽसत्यां तु धाँषणी । धरुणः सम्मते नीरे स्वर्लीके परमेष्टिनि ॥ ५५ ॥ धारणी नाडिकायां स्याद् बुद्धोक्कमन्त्रभिद्यपि । धारणाडङ्गे च योगस्य न पुंसि स्याद्विधारणे ॥ ५६॥ धिषणिस्रद्वाचार्ये धिषणा धिय सोधित । निःश्रेणिरिधरोहिण्यां खर्जूरीपादपे स्त्रियाम् ॥ ५०॥ निर्याणं वारणापाङ्गदेशे मोक्षे ऽध्वनिर्गमे । निर्माणं निर्मितौ सारे समझसे नपुंसकम् ॥ ५८॥ निर्वाणमस्तङ्गमने निर्देतौ मजमजाने । सङ्गमेऽप्यपवर्गे च प्रवणो ना चतुष्पथे ॥ ५६ ॥ क्रमनिम्नमहीभागोद्दरप्रव्हेषु च विषु । प्रचणसाम्रकुम्भे स्यादलिन्दे लोहमुद्ररे ॥ ६०॥ प्रमाणं नित्यमयादाशास्त्रेषु सत्यवादिनि ।

इयत्तायां च हेतौ च क्लीबैकत्वे ममातरि ॥ ६१ ॥ पत्रोणं धौतकाशये क्लीवं स्याच्छोणके पुमान । पक्षिणी पूर्णिमायां स्याद्विहङ्ग्यां शाकिनीभिदि ॥ ६२॥ श्रागामी वर्त्तमानाहर्युक्तरावाविप स्त्रियाम्। प्रवेशिः स्त्री कुथावेण्योः पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥ ६३ ॥ पणे पुंसि त्रिषु पले पूरणः पूरके त्रिषु। क्लीवं पिण्डमभेदे च पूरगी शाल्मीलडुमे ॥ ६४ ॥ पटारम्भकसूत्रेषु प्रोक्षणं सेचने वधे। वरुणस्तरुभेदे ऽप्तु पश्चिमाशापताविष ॥ ६५ ॥ वरुणस्तु पुमान् तिक्तशाकप्राकारयोरपि। क्लीवं कन्यादिवरणे वेष्ट्रने स्त्री नदीभिदि॥ ६६॥ वार्णं प्रतिषेधे स्याद्वारणस्त मतङ्गले। ब्राह्मणं ब्रह्मसङ्घाते वेदभागे नपुंसकम् ॥ ६७ ॥ भूमिदेवे तु पुंलिङ्गः स्फुन्जिकापृक्कयोः स्त्रियाम् । बारुणी गण्डदूर्वायां प्रतीचीसुरयोरपि ॥ ६८ ॥ भरणी घोषके ऋक्षे भरणं वेतने भृतौ। भ्रमणी कारुण्डिकायां क्रीडाचायामधीकितुः ॥ ६ ६ ॥ भीषणो रसे सल्लक्यां ना गाढे दारुणे त्रिषु। मसुगोऽकर्कशे स्निग्धे त्रिषूपायां तु योषिति ॥ ७० ॥ मत्कुणो निर्विषाणेभे निः इमश्रुपुरुषेऽपि च। उद्देश नालिकरे च मार्गणो याचके शरे ॥ ७१ ॥ याञ्चाडन्त्रेषसायोः क्लीवं यन्त्रणं रक्षणे स्मृतम् । बन्धने स्यान्नियमने रवणः शब्दने खरे ॥ ७२ ॥ रमणं पटोलमूले नार्या स्त्री ना धने स्मरे। रोषणः पारदे हेमघर्वणोपलयोः पुमान् ॥ ७३ ॥

क्रोधने बाच्यालिङ्गः स्याद्रोहिसी कण्ठरुगिमदि । तडित्कदुम्भरासोमवल्केषु लोहितागवोः ॥ ७४ ॥ लवणं सैन्धवादौ ना सिन्धुरक्षोभिदो रसे। तद्यक्ते वाच्यलिङ्गः स्यान्नदीभेदद्विषोः स्नियाम् ॥ ७५ ॥ लक्षणं नाम्नि चिन्हे च सारस्यां लक्षणा कांचद । लक्ष्मणा त्वौषधीभेदे सारस्यामपि योषिति ॥ ७६ ॥ रामभ्रातरि पुंसि स्यात्सश्रीके चाभिधेयतत् । विषाणी क्षीरकाकोल्याम् ग्रजगृङ्यां च योषिति ॥ ७७ ॥ कुष्ठनामौषधे क्लीवं पशुशृङ्गेभदन्तयोः। विपाशाः पण्यविध्यां च भवेदाप्रापण्ययोः ॥ ७८ ॥ शर्गा गृहरक्षित्रोर्वधरक्षणयोरपि । श्रवणं च श्रुतौ कर्णे नक्षत्रे न नपुंसकम् ॥ ७६ ॥ श्रमणो यतिभेदे ना निन्यजीविनि तुं त्रिषु । स्त्रियां सुदर्शनामांस्योर्भुण्डीरीशवरीभिदोः ॥ ८० ॥ श्रवणो मासि पाषण्डे दध्याल्यां श्रावणा स्त्रियाम्। शिङ्गाणं काचपात्रे च लोहनासिकयोर्भले ॥ ८१ ॥ श्रीपर्णी कारमरीकुम्भ्योः क्लीबं पद्मारिनमन्थयोः । सङ्कीर्णं निचितेऽपि स्यादशुद्धे चापि भेद्यवत् ॥ ८२ ॥ सरिणः पङ्कौ मार्गे च सारिणो राक्षसान्तरे। रुग्भेदे ना प्रसारण्यां स्वल्पनद्यां च सार्णी ॥ ८३ ॥ सुवेणः करमर्दे स्याद्विष्णुसुग्रीववैद्ययोः। सुत्रणीं ना स्त्रणकर्षे सुत्रणीनुमखान्तरे ॥ ८४ ॥ श्रीकृष्णागुरुणि क्लीबे काञ्चने हरिचन्दने। सूपर्णः स्वर्णचूढें च गरुडे कृतमालके ॥ ८५ ॥ सपर्णा कमछिन्यां च वैनतेयस्य मातरि।

हरेणुर्ना सतीले स्त्री रेणुकाकुलयोषितोः ॥ ८६ ॥ हरणं यौतकादीनां द्रव्ये भुजे हृताविष । हरिणः पुंसि सारङ्गे विषदे त्वभिषेयवत् ॥ ८७ ॥ हरिणी हरितायां च नारीभिदृष्टचभेदयोः। स्वर्णमतिमायां च हर्पणोऽक्षिरुगन्तरे ॥ ८८ ॥ हर्षके योगभेदे च श्राद्धदेवेऽपि च क चित्। हिरणं रेतिस स्वर्णे वराटे च नपुंसकम् ॥ ८९ ॥

(णचतुर्थम्।)

श्रङ्गारिणी हसन्यां च भास्करन्यक्तदिश्यपि । अधर्वणिर्नाऽधर्वज्ञाह्मणे च पुरोधित ॥ ६० ॥ श्रतर्पणं शीणये स्यान्मङ्गलालेपनेऽपि च। श्रारोहणं स्यात्मोपाने समारोहे नरोहणे ॥ ६१ ॥ ज्रक्षेपणं त व्यजने धान्यमर्दनवस्तनि । स्यादुद्धरणमुद्धारवान्तान्नोन्मृषलेष्वपि ॥ ६२ ॥ कार्षापणोऽस्त्री कार्षिके पण्णेडशकेऽपि च। अथ कामगुणो रागे विषयाभोगयोरिष ॥ ६३ ॥ चीणपणी तु निम्बेऽपि खर्जूरीभूरुहे पुमान् । चूडामणिः शिरोरते काकचिश्चाफले पुमान् ॥ ६४ ॥ जुंह्वाणोऽपि चाध्वर्यावपि स्याज्ञातवेदसि । तण्डुत्रीणः कीटमात्रे वर्वरतग्डुलोदके ॥ ६५ ॥ त्रायमाणा वार्षिके स्त्री रक्ष्यमाणेऽभिधेयवत् । तैलपर्णी मलयजे श्रीवासे सिल्हकेऽपि च ।। हृद्द ॥ दासायणी त्वपर्णायामित्वन्याद्युडुषु स्त्रियाम् । श्रय देवमोगार्भर्गेऽश्वावर्ते कौस्तुभेऽपि च ॥ ६७॥ नारायगोऽच्युते भीरुगौर्योर्नारायग्री मता।

अथो निगरणं क्रीवं भोजने स्यादले प्रमान् ॥ ६८ ॥ श्रथ निःसरणं मृत्युपायमोक्षेषु निर्गमे । स्यात्रिस्तरणमुपाये निस्तारे तरणेऽपि च ॥ ६६ ॥ निक्पगां स्यादालोके विचारे च निदर्शने। पर्रीग्रश्च पर्णस्य शिरायां द्युतकम्बले ॥ १०० ॥ पर्णाचूर्णरसेऽपि स्वात्पर्परीगां तु पर्विण । प्रवार्ग निषेधे स्यात्काम्यदाने च न द्वयोः ॥ १ ॥ परीर्खाः स्यात्कमठे दण्डं च पट्टशाटके । परायग्रामभी हे स्यात्तत्पराश्रययोरिप ॥ २ ॥ परवाणिः पुमान्धर्माध्यक्षवत्सरयोर्गप । परायणं समासङ्कतात्स्न्येपारगताविष ॥ ३ ॥ पीछपणीं विम्विकायां मूर्त्रायामौषधीभिदि । श्रय पुष्किरिणी चेभ्यां मरोजिन्यां जलाशये ॥ ४ ॥ मंधुपर्णी तु गम्भीयीं नीलिसंज्ञौषधात्रपि । मीनीम्रीणस्तु पुंलिङ्गो दुर्दुराम्रे च खझने ॥ ५ ॥ रक्तरेणुस्तु सिन्दूरपलाशकोरके पुमान्। रागचर्गाः प्रमान्दन्तधावने मकर्ध्वजे ॥ ६ ॥ रेरिहाणस्तु पुंति स्यान्महादेवेऽम्बरे ऽपि च। लम्बकर्णः समृतो कोठपादपे च्छाने ऽपि च ॥ ७ ॥ विदारणं विडम्बे च भेदे क्लीबं रणे द्वयोः। श्रथ वैतरणी नद्यां प्रतानां या तु मातरि ॥ ८॥ शरवािणः शरमुखे पापिष्ठे शरजीविनि। पुमानयो शिखारणी रसालावृत्तभेवयोः ॥ ६ ॥ नारीरत्ने पल्लिकायां रोमावल्यामपि स्त्रियाम् । अथ संसरणं क्लीबमसम्बाधचम्गतौ ॥ १० ॥

घण्टापथे च संसारे रगारम्भे च कुत्र चितः।
समीरणः स्यात्पवने पथिके च फणिज्जके ॥ ११ ॥
हिस्तकर्णश्चोरुवूके पछाशगणभेदयोः।
(णपंश्चमम)

अवग्रहणिमिसेतत्मितिरोधेऽप्यनादरे ॥ १२ ॥

प्रवतारणं भूतादिग्रहे वस्ताञ्चलेऽर्चने ।

पविदारणमाख्यातं सम्परायेऽवदारणे ॥ १३ ॥

परिभाषायां सनिन्दोपालम्भने नियमेऽपि च ।

छक्तो मत्तवारणस्तु प्रक्लिन्नकटक्कुञ्जरे ॥ १४ ॥

क्लीवं प्रासादवीथीनां कुण्डहस्रहताविष ।

मण्डूकपणीं मञ्जिष्ठान्नाद्मण्योनीं तु शोणके ॥ १५ ॥

रोमहर्षणे रोमाञ्चे ना स्ते च विभीतके ।

वातरायण उन्मत्ते निष्प्रयोजनपूरुषे ॥ १६ ॥

काण्डे च परपत्रे च कूटे च परसंक्रमे ।

( ग्रापष्टम )

बोहदलक्षणमुक्तं वयःसन्धौ च गर्भे च ॥ १७ ॥ यौवनलक्षणमप्याख्यातं लावण्यकुचयोश्च ।

( इति णान्तवर्गः )

(तैकम्।)

तश्चीरामृतपुच्छेषु क्रोडे म्लेच्छे च कुत्र चित्। श्रपुमांस्तरणे पुण्ये कथितः शब्दवेदिभिः॥ १॥ (तिद्वतीयम्।)

श्रास्तं सिप्तेऽप्यवसिते त्रिषु ना पश्चिमाचले । श्रान्तं स्वरूपे नाशे ना न स्त्री शेषेऽन्तिके त्रिषु ॥ २ ॥

आर्तिः पीडाधनुष्कोट्योः स्त्र्याप्ते लब्धे स्वसत्तयोः । आप्तिः स्त्री योगसम्प्राप्सोरितं स्मृते गते त्रिषु ॥ ३ ॥ ईतिर्डिम्बे प्रवासेऽतितृष्ट्यादिषद्सु च स्त्रियाम् । उक्तमेकाक्षरच्छन्दस्यक्तं स्याद्वाषिते त्रिषु ॥ ४ ॥ ऊतिः स्त्री रक्षणे स्यूता द्वतिः कल्याणवर्त्मनोः। जुगुप्सास्पर्दयोः स्त्री स्यादतमुञ्छशिले जले ॥ ५ ॥ ससे दिशे पूजिते स्यादतुर्वर्षादिषद्सु च। श्रातिवे भासि च पुमानेतः कर्तुर श्रागते ॥ ६ ॥ क्षत्ता शुद्राक्षात्रियजे प्रतीहारे च सारथौ। भुजिष्यातनयेऽपि स्यान्नियुक्तवेधसोः पुमान् ॥ ७ ॥ कर्ता तु कारके वाच्यलिङ्गो ना परमेष्ठिनि । ऋतुर्यक्षे मुनौ पुंसि कान्तिः शोभेच्छयोः ख्रियाम् ॥८॥ कान्तां नार्या प्रियङ्गौ स्त्री शोभने त्रिषु ना धवे। लोहे च चन्द्रसूर्यायःपयायान्तःशिलासु च ॥ ६ ॥ क्षितिनिवासे मेदिन्यां कालभेदे क्षये ख्रियाम । कींतिः प्रसादयशसोयों षित् कुन्तो गरेधिकायां स्यात्॥१०॥ प्रासायुधे च कुन्ती गुग्गुलुपृथयोश्च शालुक्याम्। कृतं युगे ऽलमर्थे स्याद्विहिते हिसिते त्रिषु ॥ ११ ॥ कृतं त वेष्टिते किन्ने कृतिः कारणहिंसयोः। कृतिश्चर्मत्त्रचोर्भुर्जे कृत्तिकायां द्वयं स्त्रियाय ॥ १२ ॥ केतुनी रुक्पताकाविग्रहोत्पातेषु लक्ष्मणि । गर्तीस्नगर्तभेदे स्यादवटे च कुकुन्दरे ॥ १३ ॥ ग्रस्तं ग्रासीकृतेऽपि स्याल्छप्तवर्णपदेऽपि च। गतिः स्त्री मार्गदशयोज्ञीने यात्राडभ्युपाययोः ॥ १४॥ नाही व्रणसरण्यां च गतं विज्ञानयातयोः।

गातुर्ना कोकिले भृद्गे गन्धर्वे त्रिषु रोषयो ॥ १५ ॥ गीतिश्क्रन्द्सि गाने स्त्री गीतं शब्दितगानयोः । गुप्तिस्व्यवकरस्थाने कारागारे च रक्षणे ॥ १६॥ गुप्तं स्याद्रक्षिते गूढे घातः काण्डमहारयोः । घूतमाज्ये जले क्लीवं प्रदीप्त त्वभिषेयवत् ॥ १७ ॥ चित्तं क्रुने त्रिषु चिता चित्यायां संहतौ स्नियाम् । चितिश्चिन्यादृन्दयोः स्त्री जातं व्यक्तौघजन्मसु ॥ १८ ॥ क्लीबं त्रिलिङ्गमुत्पन्ने जातिः स्त्री गोत्रजन्मनोः। श्रवमन्तिका मलक्योश्च सामान्यच्छन्दसोरपि ॥ १९ ॥ जातीफले च मालयां ज्ञातिस्तातसगोत्रयोः। प्रमान्य ततं व्याप्ते विस्तृते च विलिङ्गकम् ॥ २० ॥ क्लीवं वीगादिवाचे स्यात्प्रांलङ्गस्त समीरगो। तातो इनुकम्प्ये जनके तिक्तो रसम्रगन्थयोः ॥ २१ ॥ तिक्ता तु कटुरोां इण्यां पर्पटे तु नपुंसकम् । तुस्तं रेखौ च विख्यातं जटायां च नपुंसकम् ॥ २२ ॥ त्रेता युगेऽग्नित्रितये दत्तं विश्वाणितेऽचिते । दन्तो ऽद्रिकटके कुन्ने दशनेऽथौषधौ स्त्रियाम्॥ २३॥ दान्तस्त दिमतेऽपि स्यात्तपःक्छेशासहे त्रिष् । दितिर्दैत्यजनन्यां च खण्डने ऽपि च योषिति ॥ २४ ॥ दिप्ति निर्भासित दग्धे ज्वालितेऽथ द्वतं त्रिषु । बीघ्रे विलीने विद्राणे द्यतिः स्त्री रिक्मशोभयोः॥ २५॥ दृतिश्चर्मपुटे मत्स्ये ना धातुर्नेन्द्रियेषु च। शब्दयोनिमहाभूततद्गुर्णेषु रसादिषु ॥ २६ ॥ मनःशिलादौ क्लेष्मादौ विशेषाद् गैरिकेऽस्थिन च। धाता इरण्यगर्भे ना पालके त्रिष्वयो धुतम् ॥ २० ॥

सक्ते विध्ते धृतं त कम्पिते भरिसते त्रिष् । धूर्त तु खण्डलवणे धुस्तूरे ना विटे त्रिषु ॥ २८ ॥ 🛩 धूतिर्नेष्टी स्त्रियां तुष्टी योगभिद्धैर्यधारणे । नतं तगरपाट्यां स्यात्क्लीवं कुटिलनम्रयोः ॥ २६ ॥ त्रिषु नीतिनयेऽपि स्यात्मापणे ऽपि च योपिति । पङ्क्तिः स्त्री गौरवे पाके पत्तिनी पदगे स्त्रियाम् ॥३०॥ गतावेकरथैकेभव्यश्वपञ्चपदातिके। पङ्क्तिर्दशासरच्छन्दोदशसंख्यालिषु स्त्रियाम् ॥ ३१ ॥ पतिर्धवे ना त्रिष्वाशे प्राप्तं लब्धे समञ्जते। पातो निपातने त्राते त्रिषु प्राप्तिमहोदये ॥ ३२ ॥ लाभेऽपि च स्त्रियां पाप्तिः पूर्तिपादेशयोः स्त्रियाम् । पीतिर्नाऽक्वे स्त्रियां पाने मीतं हृषितनर्मणोः ॥ ३३॥ पीतं पाने हरिद्रायां स्त्रियाङ्गौरेऽभिधेयवत् । मीतियोगान्तरे मेम्गि स्मरपत्नीमुदोः स्त्रियाम् ॥ ३४ ॥ पुस्तं इति पुस्तके च लेप्यादिशिल्पकर्मणि। प्छतं तुरङ्गमगतौ क्रीवं पुंसि त्रिमात्रके ॥ ३५ ॥ पूतं त्रिषु पवित्रे च शटिते बहुळीकृते । पूर्त्त त्रिषु पूरिते स्यात्क्वीवं खातादिकर्मणि ॥ ३६ ॥ मोतं नपुंसकं वस्त्रे खाँचिते वाच्यलिङ्गकम्। मेतो भूतान्तरे पुंसि मृते स्याद्वाच्यलिङ्गकः ॥ ३७ ॥ पोतः शिशौ वहित्रे च गृहस्थाने च वासिस । शित्तस्तु वरणेऽपि स्याद्वेष्टनेऽपि च योषिति ॥ ३८ ॥ भत्ती स्वामिनि पुंसि स्याव त्रिषु घातारे पोष्टरि । भक्तिविभागे सेवायां स्वियां भ्रान्तिस्तु योषिति ॥३६॥ मिध्यामितौ च भ्रमणे भित्तः कुड्यमदेशयोः।

भीतिर्भये स्त्रियां भीतं भयेऽथ भीयुते विषु ॥ ४०॥ भूतिर्भस्मनि सम्पन्ती हिस्तगृङ्गारयोः स्त्रियाम्। भूतं क्ष्माऽऽदौ पिशाचादौ जन्तौ क्लीवं त्रिष्ट्रीचते ॥४१॥ श्राप्ते क्ति समे सत्ये देवयोन्यन्तरे तु ना । कुमारेडिप भृतिः स्त्री स्यान् मूल्येडिप भरगो डिप च॥४२॥ मतं तु सन्मते ज्ञाते मित्तः स्त्री च्छादियोस्मृतौ । मन्तुः पुंस्यपराघे ऽपि मनुष्येऽपि मजापतौ ॥ ४३ ॥ माता गौर्यादिजननीगोब्रह्माग्यादिभूमिषु । मातिमीनेऽप्यवच्छेदे मुक्तिमीं से च मोसणे ॥ ४४॥ मात्रादयः स्त्रियां मुक्तः प्राप्तमोक्षे च मोचिते। विषु स्त्री मौक्तिके मूर्तिः कायकाठिन्ययोः स्त्रियाम् ४५ मूर्त्ती स्यात त्रिषु मूच्छा छे कठिन मूर्तिमत्यपि। मृतं तु याचिते मृसौ क्लीवं मृत्पुमित त्रिषु ॥ ४६ ॥ यितः स्त्री पादिवच्छेदे निकारयितनोः पुमान् । यन्ता मेठे च सूते ना युक्तिः स्त्री न्याययोगयोः ॥ ४०॥ युतो युक्तो ऽपृथग्भूते क्लीवं हस्ते चतुष्ट्ये । 🗸 रक्तोऽनुरक्ते नील्यादिरिञ्जते लोहिते विषु ॥ ४८ ॥ क्लीबं तु कुङ्कुमे ताम्रे पाचीनामलकेऽम्जि । रतिः स्त्री स्मरदारेषु रागे सुरतगुह्ययोः ॥ ४६ ॥ रत्नं वर्त्मीन नद्यां स्त्री रतं सुरतगुह्ययोः । रिक्तं शुन्ये वने रीतिः स्त्रियां स्पन्दप्रचारयोः ॥ ५० ॥ पित्राले लोहिकट्टे च लत्ता प्रियङ्गुशाकयोः। प्रकाज्योतिष्मती वल्लीलत्ताकस्तुरिकास च ॥ ५१ ॥ माधनीद्वयोर्लिप्तं विलिप्तविषदिग्धयोः। मुक्ते लूता त्र्यानाभाषिपीलिकागदान्तरे ॥ ५२ ॥

वप्ता तु जनके पुंसि वापकेऽप्यभिधेयवद् । वक्ता त पण्डितेऽपि स्याद्वामिग्न्यप्यन्यलिङ्गकः ॥ ५३॥ व्यस्तं तु व्याकुले व्याप्ते व्यक्तः स्फुटमनीषिखोः। वित्तर्द्वयोर्निक्हे नाभ्यधो भूम्नि दशासु च ॥ ५४ ॥ वर्तिभेषजनिर्माणे नयनाञ्चनलेखयोः। गात्रानुलेपनीदीपदशादीपेषु योषिति ॥ ५५॥ वार्ता तु वर्त्तने वातिङ्गणे कृष्पाद्यदन्तयोः। निःसारारोग्ययोः क्लीवं दृत्तिर्मल्लीरुजोः ख्रियाम् ॥५६॥ व्याप्तं ख्याते समाक्रान्ते व्याप्ति व्यापनरम्भयोः । स्त्रियां वित्तिर्विचारे च लाभसम्भावयोः स्त्रियाम् ॥ ५७ ॥ वित्तं क्लीबन्धने वाच्यलिङं ख्याते विचारिते। वीतमसारगजे स्यादङ्कशकर्मण्यसारतरगेऽपि ॥ ५८॥ वीतिर्गतौ च दीप्तौ मजनाशनधावनेषु स्त्री। वृत्तिर्विवरगाजीवकैशिक्यादिमवर्तने ॥ ५६ ॥ स्त्री वृतं प्रसववन्धे घटीधाराकुचाग्रयोः। वृत्तोऽधीतेप्यतीतेऽतित्रर्तुलेऽपि वते मृते ॥ ६० ॥ हरे Sनयां लक्षं वा स्त्रीवं क्रन्दश्चारित्रहात्तेष । शक्तिरस्नान्तरे गौर्यामुत्साहादौ बले स्नियाम् ॥ ६१ ॥ शस्तं क्षेमे पशस्ते च शान्तिः स्त्री मङ्गले शमे। शास्ता समन्तभद्रे ना शासने पुनरन्यवत् ॥ ६२ ॥ शान्तोऽभियुक्तरसयोः पुंसि त्रिषु शमान्विते । अव्ययं बारणे शान्तं शान्तं शितं च दुर्बले ॥ ६३ ॥ निशिते च शितिभूजें ना सितासितयोस्त्रिषु । शीतं हिमगुर्गे क्लीवं शीतलालमयोस्त्रिषु ॥ ६४ ॥ वानीरे बहुवारे ना शुक्तं पूताम्लानिष्दुरे।

भी

श्रुतिः श्रौवे च तत्कर्मण्याम्त्रायवातयोः स्त्रियाम् ॥ ६५॥ शुक्तिः कपालशकले शङ्घे शङ्घनखेऽपि च। नल्यश्वावर्तदुर्नाममुक्तास्फोटेषु च स्त्रियाम् ॥ ६६ ॥ श्रुतमार्कीणते शास्त्रे श्वेतो द्वीपाद्रिभेदयोः। श्वेता वराटिकाकाष्ठ्रपाटलाशाङ्किनीषु च ॥ ६० ॥ क्लीवं कृष्येऽन्यवच्छुक्ले सन्त्साधौ धीरवास्तयोः। मान्ये ससे विद्यमाने त्रिषु साध्व्युमयोः स्त्रियाम् ॥६८॥ सातिर्दानेऽवसाने स्त्री स्वान्तं चेतिस गव्हरे। स्थितं प्रतिज्ञातवति चोर्ध्वनिश्चलयोस्तिषु ॥ ६९ ॥ स्थितिः स्त्रियामवस्थाने मर्यादायां च सीमनि । भितमवसिते च बद्धे धवले त्रिषु धवलायां स्त्री ॥ ७० ॥ सीता लाङ्गलपद्धतिवैदेहीस्वर्गगङ्गासु । सुतस्तु पार्थिवे पुत्रे स्त्रयपत्ये तु सुता स्मृता ॥ ७१ ॥ सुप्तिः स्पर्शाज्ञता निद्रात्रिश्रम्भे शयने स्त्रियाम् । स्तस्तु सारथौ ताक्ष्ण क्षत्रियाद् ब्राह्मणीसुते ॥ ७२ ॥ बन्दिपारदयोः प्रसि मस्ते मेरिते त्रिष् । स्यूतिः सीवनसन्तत्योः स्त्रियां स्यूतः प्रसेवके ॥ ७३ ॥ ना त्रिष्ते स्मृतिर्धर्भशास्त्रस्मर्गायोः स्त्रियाम् । स्रतिः स्त्री गमने मार्गे सेतु नीडली कुमारके ॥ ७४ ॥ हस्तः करे करिकरे स प्रकोष्ठकरेऽपि च। ऋक्षे केशात्परो बाते हितं पच्ये गते घृते ॥ ७५ ॥ हेतिः स्यादायुघज्वालासूर्यतेजःस योषिति ।

(ततृतीयम्)

श्रमृतं यज्ञशेषे स्यात्पीयूषे सलिले घृते ॥ ७६ ॥ अयाचिते च मोक्षे च ना धन्वन्तरिदेवयोः ।

अमृता मागधीपथ्यागुडूच्यामलकीषु च ॥ ७७ ॥ अनृतं कुषावससेऽप्याजितो ना हरौ त्रिषु । अनिर्जिते चाच्युतस्तु इरौ पुंसि त्रिषु स्थिरे ॥ ७८ ॥ अदितं याचितेऽपि स्याद्वातव्याधौ च हिसिते। श्रक्षतं न द्वयोः पराडे छाजेषु त्रिष्त्रिति ॥ ७६ ॥ यवेऽपि क चिदन्यक्तो हरौ स्मरहरे पुमान्। परमात्ममहदाद्योः क्लीवं स्यादस्फुटे त्रिषु ॥ ८० ॥ अनन्तः केशवे शेषे पुमाननवधौ त्रिषु । अनन्ता च विश्वल्यायां शारिवाद्वयोरिष ॥ ८१ ॥ कणादुरालभाषण्यापावसामलकीषु च। विश्वम्भरागुडूच्योः स्यादनन्तं सुरवर्त्मनि ॥ ८२ ॥ अञ्मन्तमशुभे चुल्यां मरगोऽनवधाविप । क्षेत्रे उपयायतिः पुरिस हिमदीधितिकालयोः ॥ ८३ ॥ श्राईस्तु क्षपणे बुद्धे पुंसि मान्येऽन्यलिङ्गकः । श्रर्हन्तश्चारिप सुगते क्षेपणेडापि च दृश्यते ॥ ८४ ॥ अगिक्तः कुम्भयोनौ च वङ्कसेनतरौ पुमान्। े अर्वती कुम्भदास्यां च वडचायां च योषिति ॥ ५५ ॥ श्रङ्गतिः पुंस्यग्निहोतृब्रह्मवन्हिष्वथादितिः । भृदेवमात्रोरंहतिस्साग रोगेऽप्युभे स्त्रियौ ॥ ८६ ॥ भापातः पुंसि पतने तदात्वे च मकीतितः। आघातं शिङ्किते कान्ते ऽप्याख्यातं भाषिते तिक्ति ॥८०॥ आध्यातः शाब्दते दग्धे बातरुग्भेदसंयुते । आप्छतः स्नातके स्नातेऽप्याहतः सादरेऽचिते ॥ ८८ ॥ श्राचितः शकटोन्मेये पळानामयुतद्वये । पुंसिगः सङ्ग्रहीतेऽपि ऋत्रेऽपि स्यात्रिलिङ्गकः ॥ ८६॥

भाइतं गुणिते चापि ताडिते च मुषाऽर्थके । स्यात्पुरातनवस्त्रेऽपि नववस्त्रे च नाऽऽनके ॥ ६०॥ अानर्तो देशभेदेऽपि दसस्थाने जले रखे। श्रावर्तिश्चन्तने वारिश्चमे चावर्तने पुमान् ॥ ६१॥ भास्फोतं तु पुमानर्कपर्णे स्यात्कोतिदारके। आस्फोता गिरिक एर्यो च वनमल्यां च योषिति ॥ ६२॥ भ्रायस्तस्तेजिते क्षिप्ते क्लेशिते कुपिते हते। श्रायतिस्त स्त्रियां दैर्घ्ये प्रभावागामिकालयोः ॥ ६३ ॥ भापत्तिस्त स्त्रियां स्नेहे वशित्वे वासवे बले। आकृतिस्तु स्त्रियां रूपे सामान्यवपुषोर्गि ॥ ६४ ॥ श्रासत्तिः सङ्गमे लाभे स्त्रियामापत्तिरापदि । प्रापगोऽपि च योपित्स्यादुदन्तः साधुवार्तयोः ॥ ६५ ॥ ं उषितं व्युषिते दग्धे ऽप्युदात्तस्तु स्वरान्तरे। दयात्यागादिसम्पन्ने काव्यालङ्कारकृत्ययोः ॥ ६६ ॥ उत्तप्तं शुष्कमांसेऽथ त्रिषु तप्ते परिप्छते। उचितं त भवे न्यस्ते मिते ज्ञाते समञ्जसे ॥ ६०॥ ं उद्धृतं स्यात्रिषुतिक्षप्ते परिभक्तोिङभतेऽपि च। उत्थितं स्यात्रिषुत्पन्ने भोद्यते दृद्धिमसपि॥६८॥ उद्घातस्त पुमान्पादस्वलने समुपक्रमे । प्वनाभ्यासयोगस्य कालभेदे च कीर्तितः॥ ६६॥ उत्तुङ्गे मुद्गरेऽपि स्यादुदितं तूक्त श्रागते । उच्छितं त्रिषु सञ्जाते समुन्नद्धमदृद्धयोः ॥ १०० ॥ उन्मत्त उन्मादवति धूस्तूरमुचुकुन्दयोः । उद्घान्तो निर्मदगजे पुमानुद्वामिते विषु ॥ १ ॥ एधतुः पुरुषेऽग्नौ ना कछितं विदिताप्तयोः।

कपोतः स्याच्चित्रकण्ठपारावतविहङ्गयोः ॥ २ ॥ श्रथ क्रान्दितमाव्हाने रुदितेऽपि नपुंसकम् । क्षारितः स्नाविते क्षारे चाभिशस्तेऽपि च विषु ॥ ३ ॥ कापोतो रुचके क्षीवे कपोतौघेऽञ्जनान्तरे। किरातो म्लेच्छभेदे स्याद् भूनिम्बेऽल्पतनाविष ॥ ४ ॥ स्त्रियां चामरधारिण्यां कुद्दिनीदुर्गयोरापे । कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुदालकर्मस्र ॥ ५ ॥ गर्जितं वारिवाहादिध्वनौ ना मत्तकुञ्जरे। ग्रथितं गुम्फिते कान्ते हिंसिते च त्रिलिङ्गकम् ॥ ६ ॥ गभितः किरगो सूर्ये ना स्वाहायां तु योषिति । गर्मुव स्त्री स्वर्णलतयोगींपतिः शिवषण्डयोः॥ ७॥ नृपभास्करयोः पुंसि चेष्टितं गतिचेष्ट्योः । जगत स्यात पिष्टपे क्लीवं वायौ ना जङ्गमे विषु ॥ ७॥ जगती भुवने क्ष्मायां छन्दोभेदे जनेऽपि च। जयन्ती दक्षभिद्रौर्योरिन्द्रपुत्रीपताकयोः ॥ ६ ॥ पुमानैन्द्रे हरे भीमे ज्वलितं दग्ध जज्वले । जामाता दुहितुः पसौ सूर्यावर्त्ते धवे पुमान् ॥ १०॥ जीमृतोऽद्रौ धृतिकरे देवताडे पयोधरे। जीवातुरिस्त्रयां भक्ते जीविते जीवनौषधे ॥ ११ ॥ जीवन्ती जीवनीशम्योग्रेड्सचीटन्द्योरपि। जृम्भितं करणे स्त्रीणामीहास्फोटितयोरापि ॥ १२ ॥ त्वरितं प्रजवे शीघ्रे त्रिगर्तो गणितान्तरे। देशेऽपि ना घुर्घुरिकाकामुकाङ्गनयोः स्त्रियाम् ॥ १३ ॥ तृणता धनुषि तृणत्वे दंशितमपि जातदंशे स्यात्। कवचाचिते द्विजातिर्विमाण्डजयोश्च पुलिङ्गः॥ १४॥

दुर्जातं व्यसने क्लीवे सम्यग्जातेऽन्यखिङ्गकम् ।
दुर्गातर्नरकेनैस्स्व्ये स्नी दृष्टान्त उदाहृतौ ॥ १५ ॥
शास्त्रे च मरणे धीमान् पण्डिते च बृहस्पतौ ।
निर्ऋतिः स्यादलक्ष्म्यां स्नी दिशापालान्तरे पुमान् ॥१६॥
निर्ऋतं विप्रलम्भे स्यात्रीचे विष्रकृतेऽपि च ।
निर्मुक्तस्यक्तसङ्गे स्यान्मुक्तकञ्चकभोगिनि ॥ १७ ॥
निरस्तिस्त्रषु निष्टूचते प्रेषितेषौ दुतोदिते ।
सन्यक्ते च प्रातहते निर्मित्तं हेतुछक्ष्मणोः ॥ १८ ॥
निवातो दृदसन्नाहे वातश्रुन्येऽपि चाश्रये ।

निशान्तं त्रिषु शान्ते स्यात्क्वीवं तु भवनोषसोः ॥ १६ ॥
निकृतिर्भर्त्सने क्षेपे शहे शाठ्येऽपि च स्त्रियाम् ।
निर्वतः सुस्थितावस्तगमने च सुखे स्त्रियाम् ॥ २० ॥
नियतिर्नियमे दैवे स्त्री पतन् पातुके खगे।
प्रहतं वितते श्रुस्मे पर्यस्तः पतिते हते ॥ २१ ॥
प्रभृतमुद्गते प्राज्ये पण्डितः सिल्हके कवौ ।
पिछतं शैलजे तापे केशपाके च कर्दमे ॥ २२ ॥

प्रस्तः सुप्रसारे स्याद्विनीते वेगिते त्रिषु ।

प्राद्धां ज्ञलौ तु पुंलिङ्को जङ्घायां प्रमृता मता ॥ २३ ॥

प्रस्तं कुसुमे क्लीवं त्रिषु सञ्जातस्त्रयोः ।

प्रणीतः संस्कृताग्नौ ना यज्ञपात्रान्तरे स्त्रियाम् ॥ २४ ॥

त्रिषु सिप्तोपसम्पन्नविहितेषु प्रवेशिते ।

प्रतीतः सादरे ज्ञाते हृष्टम् क्यात्योस्तिषु ॥ २५ ॥

प्रमीतं वाच्यलिङ्गं स्यात्योक्षितेऽपि सृतेऽपि च ।

परेतो वाच्यलिङ्गः स्याद् सृते भूतान्तरे पुमान् ॥ २९ ॥

पर्वतः पादपे पुंसि शाक्षमत्स्यमभेदयोः ।

देवमुन्यन्तरे शैले प्रपाती निर्मारे तटे ॥ २७ ॥ पर्याप्तं तु यथेष्ठे स्यानृप्तौ शक्ते निवार्गो । पञ्चता पञ्चभावे स्यान्मरग्रेडिप च योषिति ॥ २८ ॥ पक्षतिश्च भवेत्पक्षमूले च मतिपत्तिथौ। मस्तिरुद्भवेऽपि स्यात्तनये दुहितर्यपि ॥ २ ॥ प्रतातिर्विस्तृतौ वल्यां पद्धतिः पङ्क्तिवर्त्मनोः । मर्रात्तस्तु मवाहे स्यादुदन्ते च मवर्त्तने॥ ३०॥ अवन्यादौ च पर्याप्तिः प्रकामप्राप्तिरक्षणे । प्रकृतिर्गुणसाम्ये स्यादमासादिस्वभावयोः ॥ ३१ ॥ योनौ लिङ्गे पौरवर्गेऽमी पक्षसादयः स्त्रियाम । पार्वती सल्लकीदुर्गागोपालपुत्रिकासु च ॥ ३२ ॥ पार्थितं याचिते वात्रुसंरुद्धे ऽभिहते त्रिषु । पित्सन्बिह्रङ्गमे पुंसि पतनेच्छे पुनिश्चिष् ॥ ३३ ॥ पिशितं मांसे मांस्यां स्त्री पिण्डितं गुणिते घने । पीडितं करणे स्त्रीणां यन्त्रिते वाधितेऽपि च ॥ ३४ ॥ पुटितं स्यादि इपुटे पाटितस्यूतयोरिप । पृषन्मृगे पुमान्विन्दौ न द्वयोः पृषतोऽपि ना ॥ ३५ ॥ अनयोश्च त्रिषु श्वेतविन्द्पुक्ते ऽप्युभाविमौ । मोक्षितं निहते सिक्ते बृहती वसनान्तरे ॥ ३६ ॥ छन्दोभित्सुद्रवार्ताकीकारिधानीषु वाचि च। कण्टकारीमहस्रोश्च भवद्युष्मत्सतोस्त्रिष् ॥ ३७॥ स्त्री बाणभेदे भरतो नाट्यशास्त्रमुनौ तटे। रामानुजे च दौष्यन्तौ भास्त्रान्भास्त्ररसूर्ययोः ॥ ३८ ॥ भारतं ग्रन्थभेदे स्याद्वर्षभेदेऽथ भारती । वचने च सरस्वतां पक्षिष्टित्तिपभेदयोः ॥ ३६ ॥

भासन्तः सुन्दराकारे त्रिषु ना भासपिक्षिणि। भावितं वासिते पासे भूभुनाडद्रौ महीपतौ ॥ ४० ॥ महती वल्छकीभेदे राज्ये स्यातु नपुंसकम्। तत्त्वभेदे पुमान्द्रद्धे वाच्यवन्मथितं पुनः ॥ ४१ ॥ क्छीबं निर्जलघोले स्यात्त्रिष्वालोडितघृष्ट्योः। मरुद्देवे समीरे ना ग्रान्थिपर्शे नपुंसकम् ॥ ४२ ॥ मुषितं हृतखिरडतयोर्मू चिक्रतमि सोच्क्र्ये च मृदे च। रजतं त्रिषु शुक्ले स्यात्क्लीवं हारे च दुर्वर्शे ॥ ४३ ॥ रमतिनीयके नाके पुंसि स्याद्रसितं पुनः। रुतस्तिनितयोः क्लीवं स्वर्णादिखचिते त्रिषु ॥ ४४ ॥ रेवती इलिपल्यां स्यात्ताराभिन्मातृभेदयोः। रैवतस्तु सुवर्णाली शैलभेदे च शङ्करे ॥ ४५ ॥ रोहितं कुङ्कुमे रक्ते ऋजुशकवारासने । प्राप्त स्यान्मीनसृगयोर्भेदे रोहितकद्रमे ॥ ४६ ॥ रोहिन्मुग्यां लताभेदे स्त्री ना उर्के लिखतं त्रिष्ठ । लालिते चोशतेऽपि स्याद्धारभेदे तु न द्वयोः॥ ४०॥ छोहितं रक्तगोशीर्षे कुङ्कुभे रक्तचन्दने। पुमान्नदान्तरे भौमें वर्णे च त्रिषु तद्वति ॥ ४८॥ वर्दितं मसिते च्छिन्ने पूरिते वहतिर्गवि। सचिवे पुंसि बहतुः पथिके दृषभे पुमान् ॥ ४६॥ वनिता जातरागस्रीस्त्रियो स्त्रिषु च याचिते। सेविते वापितं बीजाकृतमुण्डितयोस्त्रिषु ॥ ५०॥ वसातः स्यात्स्त्रयां वासे यामिन्यां च निकेतने। व्यायतं व्यापृते दीर्घे हदेः चातिशयेऽन्यवत् ॥ ५१ ॥ व्याघातो योगभेदे स्यादन्तरायमहारयोः।

वासिता करिग्रीनार्योवांसितम्भाविते रुते ॥ ५२ ॥ वासन्ती माधवीयूष्योरुष्ट्रे नाऽवहिते त्रिष् । विविक्तं त्रिष्वसम्पृक्ते रहःपूतविवेकिषु ॥ ५३ ॥ वसनन्दे ना विहस्तः परिहते व्याकुले त्रिषु । विनीतः सुवहाश्वे स्याद्वशिज्यपि प्रमास्त्रिषु ॥ ५४ ॥ जितेन्द्रियेऽपनीते च निभृते विनयान्विते । विश्वस्ता जातविश्वासे विश्वस्ता विधवस्त्रियाम् ॥ ५५ ॥ विद्यत्ति सन्ध्यायां स्त्रियां त्रिषु त निष्पभे । विद्या श्रुद्ररूप्भेदे विस्तृते त्विभिषेयवत् ॥ ५६ ॥ विनेताऽदेशके राज्ञि ना विधाता तु वेधिस । स्मरे ना विनता तार्क्ष्यजनन्यां पटकाभिदि ॥ ५७ ॥ विनतः प्रयाते भुग्ने शिक्षिते चाभिधेयवत् । विकृतं त्रिषु वीभत्सरागिते संस्कृतेऽपि च ॥ ५८॥ विच्छित्तरङ्गरागे विच्छेदे हारभेदे स्ता। विदितं बुद्धिताथितयोविपत्तिरपि यातनाऽऽपदोयोिषित ५. वृत्तान्तः प्रक्रियायां स्यात्कात्स्न्यवात्तांप्रभेदयोः । पस्तावे वेष्टितं रुद्धे लासके करगान्तरे ॥ ६० ॥ वेल्लितं गमने क्लीबं क्राटिले विध्ते त्रिषु । विवर्त्तः समुदाये स्यादपवर्तननृत्ययोः ॥ ६१ ॥ शकुन्तः कीटभेदे स्वाद्धासपिक्षविहर्स्रयोः। श्रीमाँस्तिलकवृक्षे ना मनोज्ञे धनिके त्रिषु ॥ ६२ ॥ श्रीपतिः पुंसि पृथिवी नाथे च मधुसूदने । श्रद्धान्तोऽन्तःपुरे क्ष्माभूद्रहः कक्षान्तरे ऽपि च ॥ ६३ ॥ स्रवन्ती तु तर्राङ्गण्यां गुल्मस्थानौषधीभिदोः। संवर्त्तः प्रलये मन्यन्तरे कर्षफळेऽपि च ॥ ६४ ॥

स्वालितं चलिते भ्रेषे संहतं सङ्गते हटे। संस्कृतः कृत्रिमे शस्ते भूषितेऽप्यन्यलिङ्गकः ॥ ६५ ॥ क्रीवं तु लक्षगापिते स्थपतिः कञ्चुकिन्यपि। जीवेष्ट्रियाजके शिल्पिभेदे ना सत्तामे विषु ॥ ६६ ॥ सङ्घातः पुंसि घाते च संहतौ नरकान्तरे। संवित्तिः प्रतिपत्तौ स्यादविवादे जनस्य च ॥ ६७ ॥ सन्ततिः स्यात्पंक्ती गोत्रे पारम्पर्ये च पुत्रयोः । सङ्गतिः सङ्गमे ज्ञाने सन्नतिः पणतौ ध्वनौ ॥ ६८ ॥ समितिः सम्पराये स्यात्सभायां सङ्गमेऽपि च। समाप्तिरवसाने स्यात्समर्थनेऽय सम्मतिः ॥ ६९ ॥ श्रीभलाषेऽप्यतुज्ञायां संविद्याद्यास्त योषिति । स्थापितं निश्चिते उन्यस्ते स्तिमितोऽचञ्चलाईयोः॥ ७०॥ सिकता स्त्री सिकतिले बालकायां तु भूमनि । स्रतं स्यानिधुवने देवत्वे स्ररता स्मृता ॥ ७१ ॥ सुकृतं तु शुभे पुण्ये क्लीवं सुविहिते विषु । स्रवता स्रखसन्दोह्याशोभनवतयोरि ॥ ७२ ॥ सुनीतिः शोभननये धुवमातरि योषिति । सूनृतं मङ्गलेऽपि स्यातिंत्रयससे वचस्यपि ॥ ७३ ॥ हरिदिशि स्त्रियां पुंसि हयवर्णविशेषयोः। अस्त्रियां स्यानुणे चाय हमितं क्षिप्तदम्थयोः॥ ७४॥ हरिता स्त्री च दूर्वायां हरिद्वर्णयुते उन्यवत् । इंसन्यङ्गारधान्यां च मल्लिकाशाकिनीभिदोः॥ ७५॥ हारीतः पक्षिभेदे स्यान्मुनिभेदे च कैतवे । इषितं विस्मितं प्रीते पहते हृष्टलोमिन ॥ ७६ ॥ (तचतुर्थम्।)

अवसितमृद्धे ज्ञाते ऽप्यवसानगते च वाच्यलिङ्गं स्यात । श्रवदातः सिते गौरे विशुद्धे ऽध्यन्यलिङ्गकः। अवगीतं त निर्वादे त्वब्दगहितयोरिप ॥ ७८ ॥ म्रन्तर्गतं विस्सृते स्यान्मध्यमाप्ते च वाच्यवत । श्रङ्गारितं त दग्धे स्यात्पलाशकालिकोदगमे ॥ ७६ ॥ इसन्यां च लतामात्रे नदीभेदे च योषिति । श्रपाष्टतस्तु पिहिते स्वतन्त्रेऽपि च वाच्यवद् ॥ ८० ॥ असाहितं महाभीतौ जीवानपेक्षकर्मणि । अभिनीतं त्रिषु न्याय्ये संस्कृतामर्षिणोरपि ॥ ८१ ॥ श्रभिजातः कुलीने स्याद न्याय्यपण्डितयोस्त्रिषु । अभियुक्तः परैरुद्धे तत्परेऽप्यभिधेयवत् ॥ ८२ ॥ श्रतिमुक्तस्तु निःसङ्गे वासन्यां तिनिशेऽपि च। श्रवध्वस्तः परिसक्ते निन्दिते ऽप्यवचूर्णिते ॥ ८३ ॥ श्रिधिक्षप्तः प्रिणिहिते कुत्सिते परिसते त्रिषु। श्रंथुमान् भास्करे बालपण्यीमंथुमती स्मृता ॥ ८४॥ भवेदपचितिः पूजाव्ययनिष्कृतिहानिषु। अयानुमतिक्रनेन्दुपूर्शिमाऽनु इयोरिप ॥ ८५॥ अभिवास्तिः पार्थनाऽपवादयोश्च त्रयं स्त्रियाम् । श्रायुष्मान्योगभेदे ना वाच्यवचिचरजीविनि ॥ ८६॥ जिपाहितो ऽनलोत्पाते पुमानारोपिते त्रिषु । उपाकृतो ऽध्वरहतपशौ नोपद्भते त्रिषु ॥ ८०॥ उदास्थितैः पतीहारे प्रवज्याऽवसिते चरे। स्यादुं छि खितमुत्की र्शे तनूकृते च वाच्यवद् ॥ ८८ ॥ उद्राहितमुदीर्थे स्याद्वद्वाग्राहितयोस्तिषु । भवेदुपचितं दग्धे समृद्धे वाच्यळिङ्गकम् ॥ ८६ ॥

उज्जृम्भितं त्रिषूत्फुल्ले चेष्ठायां तु नपुंसकम्। उपरक्तो व्यसनार्ते राहुग्रस्तेन्दुसूर्ययोः॥ ६०॥ उपसत्तिः सङ्गमात्रे सेवायामपि योषिति । ऋष्यमोक्ता शतावयीतवलाश्कांशिवषु ॥ ६१ ॥ ऐरावतो ऽभ्रमातङ्गे नारङ्गे लकुचदुमे । नागभेदे च पुंति स्याद्विद्युत्तद्भेदयोः स्त्रियाम् ॥ ६२ ॥ नपुंसकं महेन्द्रस्य ऋजुदीर्घशरासने । कलधौतं सुवर्णे स्याद्रजते च नपुंसकम् ॥ ६३ ॥ भवेत्कुइरितं क्लीवं पिकालापे रतध्वनौ । मुकुद्दान् कुमुदमायदेशे स्याद्वाच्यलिङ्गकः ॥ ६४ ॥ कुमुद्रती कुमुदिन्यां कुदापत्न्यां च योपिति । कृष्णवन्ता पाटलायां माषपण्यां च योषिति ॥ ६५ ॥ श्रथ गन्धवती पृथ्वी पुरीभिद्वचासमातृषु । मुरायां च गरुत्मांश्च पक्षिमात्रे खगाधिपे ॥ ९६ ॥ भनेद् गृहपतिः पुंसि गृहस्थेऽपि च मन्त्रिणि । चन्द्रकान्तस्तु पुंसि स्यान्मि भिदे च कैतवे ॥ ६७ ॥ चर्मण्वती नदीभेदे कदलीपादपे स्त्रियाम् । चित्रग्रप्तस्तु पुंसि स्याद्यमे तस्य च लेखके ॥ ६८ ॥ दिवाभीतः कुम्भिले स्यादुल्के कुमुदाकरे। दिवाकीर्तिस्तु पुंसि स्यात्रापितान्तावसायिनोः ॥ ६.६ ॥ द्वीपवान् सिन्धुनद्योर्द्वीपवसापगाभुवोः । द्दती नदीभेदे कासायन्यामपि स्त्रियाम् ॥ २०० ॥ स्याद्भकेतुरुत्पातभेदे वैश्वानरे पुमान् । नन्द्यावर्तः पुमान्वेश्ममभेदे भगवद्दुमे ॥ १ ॥ नदीकान्तः समुद्रे स्याद् हिज्जले सिन्दुवारके ।

नदीकान्ता स्त्रियां जम्ब्यां काकजङ्गीषधाविष ॥ २ ॥ नागदन्तो द्विपरवे गृहात्रिर्गतदारुणि। नागदन्ती तु कुम्भायां श्रीहित्तन्यामि स्त्रियाम् ॥ ३ ॥ निष्कासितो निर्गमितेऽप्याहितेऽधिकृतेऽपि च। अय निस्तुषितं सक्ते त्विग्निहीने लघूकृते॥ ४॥ निराकृतिरनाकारेऽस्वाध्याये वारगो त्रिषु । स्त्रियां परिगतं पाप्ते विस्मृतज्ञानचेष्ठिते ॥ ५ ॥ अय मिणिहितं न्यस्ते माप्तेऽपि च समाहिते। ग्रथ पर्छावते लाक्षारक्ते सपछ्चे तते ॥ ६ ॥ भवेत्प्रतिहितं द्विष्टे प्रतिस्खलितरुद्धयोः। प्रतिक्षिप्तं वारिते स्यात्मेषिते पश्चकं त्रिषु ॥ ७ ॥ बिनिमर्थ। परिवर्ती विनियमे कूर्मराजेऽपवर्तने । परिस्तुता स्त्री वारुण्यां स्यन्ने स्यादिभिषेयवत् ॥ ८ ॥ मधूषिता क्रेशितायां सूर्यगन्तच्यदिश्यपि । पञ्चग्रमस्तु चार्वाकदर्शने कमठे पुमान् ॥ ६॥ मजापतिश्च दक्षादौ महीपाले विधाति । मतिपत्तिः महत्तौ च मागल्भ्ये गौरवेऽपि च ॥ १० ॥ सम्माप्ती च पबोधे च पदमाप्ती च योषिति । अथ प्रवाजिता मांसीमुण्डीरीतापसीषु च ॥ ११ ॥ मतिकृतिरथाचीयां मतिनिधिमतीकारयोश्च स्त्री। पाशुपतो बकपुष्पे स्यात्पशुपस्थिवैवते च तद्रक्ते ॥१२॥ पारिजातः सुरतरौ पारिभद्रतरावपि । पारावती गोपगीते नदीभिल्लवलीफले ॥ १३ ॥ पारावतः कलरवे तथा मर्कटतिन्दुके। पुष्पदन्तस्त दिङ्नागभेदे विद्याधरान्तरे ॥ १४ ॥

पुरस्कृतोऽभिशस्तारिग्रस्ताग्रे कृतपूजिते । भगवान्ना जिने गौर्या स्त्रियां पूज्ये तु वाच्यवत् ॥ १५॥ अथ भोगवती नागपुरीनद्योरही पुमान् । रङ्गमाता तु कुट्टिन्यां दक्षरोगान्तरे स्त्रियाम् ॥ १६ ॥ लक्ष्मीपीतः पुमान्वासुदेवे नरपताविष । व्यतीपातो महोत्पाते योगभेदापमानयोः ॥ १७ ॥ वनस्पतिना दुमात्रे विना पुष्पफलदुमे । विनिपातो निपाते स्यादैवादिन्यसने पुमान् ॥ १८ ॥ विजृम्भितं तु चेष्टायां क्षीवं त्रिषु विकस्वरे। विवस्वान्त्रिबुधे सूर्ये तन्नगर्या विवस्त्रती ॥ १६ ॥ वैजयन्तो महेन्द्रस्य ध्वजन्नासादयोः पुमान् । वैजयन्ती पताकायां जयन्तीपादपे पुमान् ॥ २०॥ भवेच्छतधृतिः युंसि शके च परमेष्रिनि । शुभ्रदन्ती सुदन्यां स्यात्पुष्पदन्तेभयोषिति ॥ २१ ॥ समुद्धतं समुत्कीर्यो ऽप्यपनीते च वाच्यवत । सदागीतनीकवातिनवीणेषु सदीवरे ॥ २२ ॥ सरस्वांश्च नदे चाब्धौ मान्यवद्रांसके स्त्रियाम् । वागाि स्त्री रत्नवाग्देवीगोनदीषु नदीभिदि॥ २३॥ मनुपत्न्यामपि ससवती व्यासस्य मातरि । नारदर्जीकयोः पत्न्यां स्त्रियां पुंसि नृपान्तरे ॥ २४ ॥ समुद्रान्ता तु कार्पासीपृक्कादुरालभासु च। समाहितः समाधिस्थेऽप्युक्तिसिद्धान्त आहिते ॥ २५ ॥ निर्विवादीकृतेऽपि स्यात्मतिज्ञाते च वाच्यवत् । समाघातो वधे युद्धे संख्यावान्पण्डिते पुमान ॥ २६ ॥ संख्यायुक्ते उन्यछिङ्गो ऽय सुधास्त्रतः पुमान्मसे ।

चन्द्रे सुभाषितो बुद्धे पुमानस्को नपुंसकम् ॥ २७ ॥
सूर्यभक्तस्तु वन्धूको पुंसि विष्वर्कपूजको ।
सेनापितः कार्तिकेये ऽप्यनीकाधिपतौ पुमान् ॥ २८ ॥
हिमारातिः पुमान्वीतिहोत्रे किरणमालिनि ।
हैमवसभयास्वर्णक्षीयोः श्वेतवज्ञोमयोः ॥ २६ ॥

(तपञ्चमम्)

अवलोकितो ना लोकनाथे त्रिष्ठु निरीक्षिते।
अपराजित ईशाजेष्ठचन्तरे ना ऽजिते त्रिष्ठु ॥ ३० ॥
गिरिकणींजयादुर्गाञ्चनपणींषु योषिति।
उपधूपित आसन्नमरखे परिधूपिते ॥ ३१ ॥
स्याद्रखाधिपतिः पुंसि शङ्करेऽपि गजानने।
भवेत्पिपतिषद् पित्सौ त्रिष्ठु पुंसि विह्नुक्रमे ॥ ३२ ॥
पृथिवीपतिस्तु भूपाले ऋषभारूयौषधौ पुमान्।
सूर्धाभिषिक्तो भूपाले मन्त्रिख् क्षवियेऽपि च ॥ ३३ ॥
यादसाम्पतिरम्भाधौ पश्चिमाञ्चापतात्रिष ।
वसन्तदूतश्चैत्रे स्यात्पिकपञ्चमरागयोः॥ ३४ ॥
वसन्तदूती पाटल्यामभियुक्ते च योषिति।

(तषष्ठम्।)

अर्थपारावताश्चित्रकण्ठे तित्तिरिपक्षिणि ॥ ३५ ॥

. (तसप्तमम्।)

ससुद्रनवनीतं स्यात्क्वीवं पीयूषचन्द्रयोः।

( इति तान्तवर्गः । )

थं रक्षग्रे मङ्गले च साध्वसे च नपुंसकप्।

शिलोच्चये पुमानेव क्व चित्तु भयरसके ॥ १॥

अर्थो विषयार्थनयोधनकारखवस्तुषु । श्रभिधेये च शब्दानां निष्टत्तौ च प्रयोजने ॥ २ ॥ श्रास्था त्वालम्बनास्थानयत्नापेक्षासु योषिति । कन्था सृन्मयभित्तौ च तथा प्रावरणान्तरे ॥ ३ ॥ क्वथः स्याद्तिदुः खेडिप निष्पाकेडिप द्रवस्य च । कुषः स्त्रीपुंसयोर्वर्णकम्बले पुंसिं वाहीषे ॥ ४ ॥ कोषो ना नेवरोगस्य भेदे च शिवते त्रिष् । ग्रन्थो ग्रथनाधनयोः स्याच्छास्त्राक्षरसंख्ययोः ॥ ५ ॥ ग्रन्थिस्तु ग्रन्थिपर्यो ना बन्धे रुग्भेदपर्तयोः। गाया क्लोके संस्कृतान्यभाषायां गेयहत्त्रयोः ॥ ६॥ तीर्थं शास्त्राध्वरक्षेत्रोपायनारीरजःसु च। अवतारार्षेजुष्टाम्बुपात्रोपाध्यायर्मान्त्रषु ॥ ७ ॥ तुत्थमञ्जनभेदे स्यात्रीलस्र्भैछयोस्नियाम्। दुःस्थः स्याद् दुर्गते मूर्ले दुःखेन तिष्ठति त्रिष्ठु ॥ ८॥ प्रस्थो ऽस्त्रियां मानभेदे सानाबुन्मितवस्तुनि । पाथोऽकें डग्नौ जले क्षीवं पृथुः स्यान्मरुति त्रिषु ॥ ६॥ त्वक्पण्यां कृष्णजीरे ऽस्त्री पुमानग्नौ नृपान्तरे । प्रोयोऽस्त्री हयघोणायां नाकटचामध्वमे त्रिषु ॥ १० ॥ मन्थः स्यात्पुंसि मन्थाने साक्तवे च दिवाकरे । यूथं तिर्यक्समृहेऽस्त्री पुष्पभेदे च योषिति ॥ ११ ॥ रथः पुमानवयवे स्यन्दने वेतसेऽपि च। वीयी पङ्क्तौ गृहाङ्गे च रूपकान्तरवर्त्मनोः ॥ १२ ॥ संस्थश्चरेऽवस्थिते स्त्री स्थिता साद्दरयनाश्चयोः।

सार्थी विणिक्समूहे स्यादाप सङ्घातमात्रके ॥ १३ ॥ सिक्थो भक्तपुलाके ना मधूष्टिक्कष्टे नपुंसकम् । (थतृतीयम् )

श्रतिथिः कुश्चपुत्रे स्यात्पुमानागन्तुके त्रिषु ॥ १४ ॥ अश्वत्यः पिष्पलद्रौ स्यादश्वत्या पूर्णिमातियौ । अव्यथो निर्व्यथे सर्पे चारटीपव्ययोः स्त्रियाम् ॥ १५ ॥ जन्माथः कूटयन्त्रे स्यान्मार्गो घातके पुमान् । उपस्थः शेफासि कोडे तथा मदनमन्दिरे ॥ १६ ॥ उद्रथो रथकीले स्यात्ताम्रचुडारूयपक्षिणि । क्षवशुर्ना क्षुते कासे कायस्थः परमात्मीन ॥ १७ ॥ नरजातिविशेषे ना हरीतक्यां तु योषिति । कापथः कुत्सितपथे उशीरे स्त्रीबामिष्यते ॥ १८ ॥ गोप्रन्थिनी करीषे स्याद् गोष्ठगोजिन्हिकौषधौ। दमथस्तु पुमान्दण्डे दामे च परिकीर्तितः ॥ १९ ॥ निशीयस्तु पुमानर्धरात्रे स्याद्रात्रिमात्रके । निर्ग्रन्थो नग्नकेऽपि स्यान्निःस्वबालिश्योरपि ॥ २० ॥ ममथा स्याद्वरीतक्यां हरपारिषदे पुमान् । वरूथो रथगुप्ती स्यात वरूषं चर्मवेश्मनोः ॥ २१ ॥ मन्मथः कामचिन्तायां कपित्थे कुसुमायुधे । वयस्था तु स्त्रियां ब्राह्मीगुडूच्यामलकीषु च ॥ २२ ॥ स्क्ष्मेलायां च काकोल्यां पथ्यालीतरुणे त्रिषु। वमशः प्रांस वमने गजस्य करकीकरे ॥ २३ ॥ विदयो योगिक्रतिनोः शमथः बान्तिमन्त्रिगोः। षड्ग्रन्या तु वचायां स्त्री स्यात्करक्षान्तरे पुमान ॥२४॥ समर्थस्त हिते शक्ते सम्बद्धे ऽप्यन्यलिङ्गकः।

सिद्धार्थस्तु पुमान् शाक्यसिंहे च सितसर्षपे ॥ २५ ॥ (थचतुर्थम्।)

अनीकस्थो रणगते होस्तिशक्षाविचक्षणे।
राजरिक्षणि चिन्हे च वीरमर्दनकेऽपि च॥ २६॥
भवेदितिकथा पार्थवाच्यश्रद्धेयनष्ट्योः।
चतुष्पथं चतुर्मार्गे सङ्गमे ब्राह्मणेऽपि ना॥ २०॥
श्रथ चित्ररथः सूर्यगन्धर्वान्तरयोः पुमान्।
दश्मीस्थो नष्ट्वीर्ये स्थिविरेऽप्यन्यिकङ्गकः॥ २८॥
श्राणनाथो यमे ना स्यादिष्टे प्राणाधिके मतः।
वानप्रस्थो मधूकेऽपि स्थाद तृतीयाश्रमे पुमान्॥ २६॥
भवेदुदरिथः पुंति समुद्रे च वियन्मणौ।

( इति थान्तवार्गः । )

(दैकम्)

दः पुमानचले दत्ते स्त्रियां शोधनदानयोः।
छेदोपतापरक्षासु पुमांस्तु दातिर स्मृतः॥१॥
(दद्वितीयम्।)

प्रब्दः संवत्सरे वारिवाह्यस्तकयोः पुमान् ।
कन्दोऽस्त्री स्रेणे शस्यमूळे जलधरे पुमान् ॥ २ ॥
प्रन्दः स्त्रियां स्यान्निगडे प्रभेदे भूषणस्य च ।
कुन्दो मान्येऽस्त्री सुकुन्दश्रीमनिद्धयन्तरेषु ना ॥ ३ ॥
सोदः स्यात्पुंसि रजिस पेषणे च प्रकीर्तितः।
गदो श्रातीर विष्णोः स्यादामये ना युधे गदा ॥ ४ ॥
कदः पलाशे गरुति प्रन्थिपर्णतमालयोः ।
कन्दो वशेऽप्यभिमाये धीदापुत्रीमनीषयोः ॥ ५ ॥

नन्दिर्धूताङ्ग भानन्देऽस्त्री नन्दिकेश्वरे पुमान् । नदी सरिति शोणादौ ना नन्दा स्यादि अरे ॥ ६॥ गौर्या तिथिविशेषे स्त्री निधिराजभिदोः पुमान् । निन्दा स्यादपवादेऽपि कुत्सायामापे योषिति ॥ ७ ॥ पदं शब्दे च वाक्ये च व्यवसायप्रदेशयोः। पादर्ताच्चन्हयोः स्थानत्राणयोरङ्कत्रस्तुनोः ॥ ८॥ श्लोकपादेऽपि च क्लीवं पुंलिङ्गः किरणे पुनः। पादो ब्रध्ने तुरीयांशे शैलप्रसन्तपर्वते ॥ ६ ॥ चरणे च मयूखे च वन्दा छतान्तरे स्मृता। भिक्षुक्यामपि वन्द्यां च विदुर्दन्तक्षतान्तरे ॥ १० ॥ भ्रुवोर्मध्ये रूपकार्यमञ्जतौ पृषते प्रमान् । वेदितर्यन्यलिङ्गः स्यात् भद्रं कल्याणशर्मणोः॥११॥ भेदो द्वेषे विशेषे स्याद् उपजापे विदार्गे । मदो रेतिस कस्तूर्या गर्वे हर्षेभदानयोः॥ १२॥ मन्दोऽतीक्ष्णे च मूर्खे च स्त्रैरे चामाग्यरोगिणोः। अल्पे च त्रिषु पुंसि स्याद्धास्तिजात्यन्तरे शनौ ॥ १३॥ सदुः स्यात्कोमलेऽतीक्ष्णे रदो दन्ते विलेखने । विदा ज्ञाने च निर्दिष्टा मनीषायां च योषिति ॥ १४॥ वेदः श्रुतौ च वृत्ते च वेदिः स्यात्पण्डिते पुमान् । स्त्रियामङ्गुलिमुद्रायां स्यात्परिष्कृतभूतले ॥ १५ ॥ शादः स्यात्कर्यमे शब्पे स्वादुर्मिष्टमनोज्ञयोः। स्दस्तु कथितः सूपकारे च व्यञ्जनान्तरे ॥ १६ ॥ स्वेदस्तु स्वेदने घर्मे हृत क्लीवं वुकचित्तयोः।

(द्वतीयम्)

अङ्गदः किपभेदे ना केयूरे तु नपुंसकम् ॥ १७॥

श्रङ्गदा याम्यदिग्दन्तिहस्तिन्यामापे योषिति । मर्देन्दुरर्दचन्द्रे स्याद्रलहस्तनखाङ्कयोः ॥ १८॥ श्रद्धेन्दुः स्यादातिमौढस्रीयोन्यङ्गुलियोजने । अर्बुदो मांसकीले स्यात्पुरुषे दशकोटिषु ॥ १६॥ महीधरिवशेषे नाऽथास्पदं पद्कृत्ययोः। आसन्दो वासुदेवे स्यात्खद्वामेदे च योषिति ॥ २०॥ आक्रन्दः क्रन्दने व्हाने मित्रदारुगायुद्धयोः। भ्रातर्यीप च पुंसि स्यादामोदो गन्धहर्षयोः ॥ २१॥ ककुद् स्त्री ककुदोऽप्यस्त्री त्रषाङ्के राड्घ्वजे वरे । क्षग्रदो गणके रात्री क्षग्रदा क्षणदञ्जले ॥ २२ ॥ कपर्दः खण्डपरशौ जटाजूटे वराटके । कर्णान्दुरुत्शिप्तिकायां कर्णपाल्यामपि स्त्रियाम् ॥ २३ ॥ क्रव्याद्रसास पुंसि स्यान्मांसाशिन्यन्यलिङ्गकः। कामदा कामधेनौ स्त्री कामदातरि वाच्यवत् ॥ २४॥ कुमुद् त्रिषु स्यात्क्रुपणे कैरवे तु नपुंसकम् । कुमुदं कैरवे रक्तपद्मे स्त्री कुम्भिकौषधौ ॥ २५ ॥ गाभ्यायां पुंसि दिङ्नागे नागे शाखासृगान्तरे । कुसीदं जीवने दृद्या क्लीवं त्रिषु कुसीदके ॥ २६ ॥ कौमुदः स्यात्कार्तिकिके चन्द्रिकायां तु कौमुदी। गोष्पदं गोपदन्वभ्रे गताञ्च गतिगोचरे ॥ २०॥ गोविन्दो वासुदेवे स्याद् गवाध्यक्षे बृहस्पतौ । गोनर्दमपि कैवर्तीमुसके पुंसि सारसे ॥ २८॥ जलदो मुल्लेक मेघे जीवदो वैद्यविद्विषोः। तरद स्त्रियां प्लवेऽपि स्यात्कारण्डे च विहङ्गमे ॥ २६॥ तीयदी मुक्तके मेघ पुपानाच्ये नपुंसकम्।

तरत्

दरद स्त्रियां मपातेऽपि भयपर्वतयोरपि ॥ ३० ॥ दारदो विषभेदे स्यात्पारदे हिङ्गुले पुमान् । दायादस्तु भवेत्प्रंसि सपिण्डे तनयेऽपि च ॥ ३१ ॥ द्द निष्पेषणशिलापद्दमस्तरयोः पुमान् । धनदस्तु कुवेरे स्यात्पंलिङ्गो दातरि त्रिषु ॥ ३२ ॥ नलदं स्यात्पुष्परसोशीरमांसीषु न द्वयोः। नर्भदः केलिसचिवे नर्भदा सरिदन्तरे ॥ ३३॥ निर्वादः स्याल्लोकवादे परिनिष्ठितवादयोः। निषादः स्वरभेदे स्याच्चण्डाले धीवरान्तरे॥ ३४॥ प्रमदः सम्मदे मत्ते स्त्रियामुत्तमयोषिति । यसादोऽनुग्रहे काव्यगुणस्वास्थ्यप्रसत्तिष्ठ ॥ ३५ ॥ प्रणादस्तु पुमांस्तारशब्दे च श्रवणामये। प्रासादो देवनपयोर्यृहेऽथ वरदा स्त्रियाम् ॥ ३६॥ कन्यायां वाच्यलिङ्गस्तु प्रसन्ने च समर्द्धके । भसद स्त्री भास्वरे योनौ मर्यादा सीमाने स्थितौ ॥ ३०॥ माकन्दः सहकारेऽस्त्री धात्रीनगरभेदयोः । मुकुन्दो निधिभिद्विष्णुरत्नभेदे च कुन्द्रौ ॥ ३८ ॥ मेनादस्तु पुमान्केकिमार्जारच्छागलेषु च। विशवः पाण्डुरे रक्ते बारद् स्त्री वत्सरेऽप्यृतौ ॥ ३६ ॥ शारदोऽब्दे स्त्रियां तोयपिष्पलीसप्तपर्यायोः। शस्ये ऋषिं शरज्जातनूतनाप्रतिभे त्रिषु ॥ ४० ॥ षड्विन्दुः स्यात्कीटभेदपुण्डरीकाक्षयोः पुमान् । सम्पद् भूतौ गुणोत्कर्षे हारभेदेऽपि च स्त्रियाम् ॥ ४१ ॥ संविद् स्त्रियां प्रतिज्ञायामाचारज्ञानसङ्गरे। सम्भाषणे क्रियाकारे सङ्केते नाम्नि तोषणे ॥ ४२ ॥

सम्भेदः स्फुटने सङ्गे सुनन्दा रोचनोपयोः।
(दचतुर्थम्।)

श्रभिष्यन्दोऽतिरुद्धौ स्यादास्रावेऽक्षिगदेऽपि च ॥ ४३॥ म्रष्टापदोऽस्त्री कनके शारीणां फलकेऽपि च। अष्टापदी चन्द्रमञ्ज्यां बारभे मर्कटे पुमान् ॥ ४४ ॥ अपनादस्तु निन्दायामाज्ञाविश्रम्भयोरपि । श्रभिमर्दस्तु पुंसि स्यादवमर्दे सम्पराये च ॥ ४५ ॥ एकपदं तत्काल्छ नपुंसकं वर्त्मनि स्त्री स्यात्। 🛩 कदुकन्दः पुमान् शिग्रौ शृङ्गवेरस्रोनयोः ॥ ४६ ॥ कुरुविन्दं रत्नभेदे मुस्ताकुल्माषयोः पुमान् । श्रथ कोकनदं रक्तकुमुदे रक्तपङ्कुले ॥ ४७ ॥ चतुष्पदी तु पद्ये ना पशौ च करणान्तरे। भवेज्जनपदो जानपदोर्डाप जनदेशयोः ॥ ४८ ॥ तमोनुद्रग्नीन्द्रकें ना प्रतिपद् स्त्री तिथौ मतौ । परिवादोऽपवादे स्याद्वीगावादनवस्तुनि ॥ ४-६ ॥ प्रियंवदः खेचरे ना प्रियवाचि त वाच्यवत । पीठमदीं डितिधृष्टे स्यान्नायकस्य प्रियेडिप च ॥ ५०॥ पुटभेदो नदीवके पतनातोद्ययोरिप । महानादः कुझरे स्याद् वर्षुकाब्दे महास्वने ॥ ५१ ॥ मुचुकुन्दो रक्षभेदे मान्धातृतनयेऽपि च। मेघनादस्तु वरुणे तनये रावग्रस्य च ॥ ५२ ॥ विशारदः पण्डिते च धृष्ठे विष्णुपदं तु स्त्रे। सीरोदे च स्त्रियां गङ्गारविसङ्कान्तिभेदयोः ॥ ५३॥ श्राबिन्दुः पुमान्वासुदेवे राजान्तरेऽपि च। शतानन्दो मुनेर्भेदे देवकीनन्दनेऽपि च ॥ ५४॥

(क्यार स्था सरकाले पदकामेन प्रथि (निवर्गः) CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha शतहृदा स्त्रियां वज्रे सौदापिन्यां च कीर्तिता। समर्यादः समीपे ना मर्यादासहिते त्रिषु॥ ५५॥

(दपश्चमम्)

भवेदुपनिषद्धर्मवेदान्तविजने स्त्रियाम् । सहस्रपादः कारुगडे मार्तण्डे यत्नपूरुषे ॥ ५६ ॥

( इति दान्तवार्गः । )

(धैकम्)

धो ना धर्मे कुबेरे च क्रीवं तु वसुनि स्मृतम् । धो धा च ब्रह्मािण ख्यातो धा तु स्याद् धारकेऽपि च॥१॥ धीर्काने ज्ञानमेदेऽपि धृः स्मृता धूनने स्त्रियाम् ।

(धद्वितीयम्।)

अर्द्ध समासे खराडे नाऽव्धिर्मा सरिस वारिधौ ॥ २ ॥
अन्धः स्यात्तिमिरे क्लीवं चश्चर्हीनेऽभिधेयवद् ।
श्वाधिः पुमांश्चित्तपीडामसाशावन्धकेषु च ॥ ३ ॥
व्यसने चाप्यधिष्ठाने ऽपीद्धमातपदीप्तयोः ।
ऋदं सम्पन्नधान्ये च सुसमृद्धे च वाच्यवद् ॥ ४ ॥
ऋदिस्तु स्त्र्यौषधिभेदे समृद्धाविष योषिति ।
गन्धः प्रतिवेश्यामोदलेशसम्बन्धगन्धके ॥ ५ ॥
गाधः स्थाने च लिप्सायां गोधा तळिनिहाकयोः ।
दिधि सीरोत्तरावस्थाभावे श्रीवाससर्जयोः ॥ ६ ॥
दग्धं प्छष्टेऽन्यलिङ्गं स्यात्स्थितार्किशि च स्त्रियाप् ।
दिग्धो विषाक्तवायो स्यात्पुंसि लिप्तेऽन्यिळङ्गकः ॥ ७ ॥
दुग्धं पपूरिते क्षीरे दुग्धीक्षीराविकाषधौ ।
दोग्धाऽर्थोपजीविकवौ वत्सगोपाळयोः पुमान् ॥ ८ ॥

नद्धो बद्धे तथोद्दत्ते बन्ध ग्राधौ च वन्धने । बन्धुः स्यात्पुंसि बन्धूके मित्रे त्रातरि वान्धवे ॥ ६ ॥ बाघा दुःखे निषेधे च बुधः सौम्ये च पण्डिते । बुद्धो जिने छब्धवर्षी पुंसि स्याद् बुधिते उन्यवत् ॥ १०॥ बोधिः पुंसि समाधेश्च भेदे पिष्पलपादपे । मधुपुष्परसे सौद्रे मद्ये ना तु मधुद्रुमे ॥ ११ ॥ वसन्तदैसभिच्चैत्रे स्याज्जीवन्सां तु योषिति । मिद्धं चित्ताभिसङ्क्षेपे क्लीबमालस्यनिद्रयोः ॥ १२ ॥ मुग्धस्तु सुन्दरे मृढे मेधा बुद्धौ ऋतौ पुमान । राधो मासान्तरे राधा चित्रभेदे च धान्वनाम् ॥ १३ ॥ गोपीविद्यासामलकीविष्णुकान्तासु विद्यति । लुब्ध आकाङ्क्षिणि व्याधे वधूः स्त्री शारिवौषधौ ॥ १४॥ स्तुषाद्याटीनवोढासु चार्यापृक्काङ्गनासु च। व्याधिः कुष्ठे च रोगे ना व्याधी मृगयुदुष्ट्योः ॥ १५॥ तारामयेशेच विधुर्ना कर्पूरेन्दुविष्णुषु । विद्धं स्याद्वेधिते क्षिप्ते सहशे बाधिते त्रिष्ठु ॥ १६ ॥ विधिनी नियतौ काले विधाने परमेष्ठिनि । विधा गजान्ने ऋद्धौ च प्रकारे वेतने विधौ ॥ १७ ॥ वृद्धो जीर्णे परुद्धे हे त्रिषु क्लीवं तु शैलजे। वृद्धिस्तु वर्द्धने योगे ऽप्यष्ट्वर्गीषधान्तरे ॥ १८॥ कालान्तरे चाभ्युदये समृद्धावाप योषिति । श्रद्धाऽऽदरे च काङ्कायां श्राद्धं श्रद्धाऽन्त्रिते त्रिषु ॥१९॥ ह्रव्यकव्यविधौ क्लीवं युद्धं स्यात्त्रिषु केवले । निर्देषि च पवित्रे च सन्धा स्थितिमतिज्ञयोः ॥ २० ॥ स्पद्धी संहर्षणेऽपि स्यात्साम्ये कमसमुत्रतौ ।

#

सिन्धः पुमान् सुरङ्गायां भगे सङ्घटनेऽपि च ॥ २१ ॥ कपकाणां सुखाद्यङ्गे सावकाशेऽपि कीर्तितः । स्कन्धः स्यान्तृपतावंसे सम्परायसमूह्योः ॥ २२ ॥ कार्ये तरुमकाण्डे च भद्रादौ क्रन्दसो भिदि । साधुर्वार्ध्विके चारौ सज्जने चाभिधेयवत् ॥ २३ ॥ सिद्धो ना व्यासादौ भेदे योगस्य देवयोनेश्च । त्रिष्ठु निष्पन्ने स्निग्धं स्नेहयुते चिक्क्योऽपि स्यात् ॥२४॥ सिन्धुर्वमथुदेशाव्धिनदे ना सरिति स्त्रियाम् । सिद्धिः स्त्री योगनिष्पत्तिपादुकान्तर्दिद्यदिषु ॥ २५ ॥ सुधा स्त्री लेपने मूर्व्या स्नुहीगङ्गेष्टकामृते । (धन्तीयम् )

अगिधस्तवधाने स्यात्सीमिन काले विले पुगान् ॥ २६ ॥
अगिधमतलस्पर्शे त्रिषु श्वभ्रे नपुंसकम् ।
आनद्धं मुरजादौ च क्लीवं स्यात्सिन्दिते व्रिषु ॥ २० ॥
आविद्धो वाच्यिलङ्गः स्यात्कुटिले च पराहतम् ।
आवद्धो दृदवन्धे स्यात्मेमालङ्कारयोक्त्रयोः ॥ २८ ॥
अतिधस्त् च्छ्रये न स्त्री क्लीवं संहननेऽपि च ।
अपाधिधमीचिन्तायां कुटुम्वच्यापृते छले ॥ २६ ॥
विशेषणो पुंस्युपिः पुंसि च्याजरयाङ्गयोः ।
कवन्धोऽस्त्री कियायुक्तव्यपमूर्धकलेवरे ॥ ३० ॥
क्लीवं जले पुंस्युदरे बाहुरक्षोविशेषयोः ।
दुर्विधो वाच्यिलङ्गः स्याद् दुर्गतेऽपि खलेऽपि च ॥ ३१ ॥
न्यग्रोधस्तु पुमान्व्यामत्रद्योश्च शमीतरौ ।
न्यग्रोधी त्पचित्रायां निरोधो नाशरोधयोः ॥ ३२ ॥
निषधः काठिने देशे तद्राजे पर्वतान्तरे ।

परिधिर्ना यिष्ठियद्वशाखायामुपसूर्यके ॥ ३३ ॥
प्रिसिदो भूषित ख्याते प्रिशिधिर्ना ऽर्थने चरे ।
मागधी स्त्री कणायूथ्योवीच्यवन्मगधोद्भवे ॥ ३४ ॥
पुंसि वैद्यात्सित्रियाजे शुक्लजीरकविन्दनोः ।
विवधो वीवधश्चापि पर्याद्दारे ऽध्वभारयोः ॥ ३५ ॥
विश्रव्धो उनुद्रदेऽपि स्याद् गाढिविश्वस्तयोस्त्रिषु ।
विबुधो के सुरे वीरुध् लताविटपयोः स्त्रियाम् ॥ ३६ ॥
सन्नद्धो वर्मिते व्यूढे सम्बाधः सङ्कटे भगे ।
सन्निधिः सन्निधानेऽपि पुमानिन्द्रियगोचरे ॥ ३० ॥
संसिद्धिः प्रकृतौ सिद्धौ मदोग्रायामिष स्त्रियाम् ।
सम्बोधो बोधने सेषे समाधिर्ना समर्थने ॥ ३८ ॥
ध्याननीवाकानियमे काव्यस्य च गुगान्तरे ।
(धचतुर्थम्)

अवरोधिस्तरोधिन राजदारेषु तद्गृहे ॥ ३-६ ॥
अवष्टब्धे विद्रे स्यादाकान्ते चावलिम्बते ।
अनुबन्धस्तु बन्धे स्यादोषोत्पादे विनन्धरे ॥ ४० ॥
मनुबन्धस्तु बन्धे स्यादोषोत्पादे विनन्धरे ॥ ४० ॥
मुख्यानुयायिबाले च प्रकृतस्यानिवर्त्तने ।
अनुबन्धी तु हिक्कायां तृष्णायामिष योषिति ॥ ४१ ॥
अनिहद्ध उषानाथे पुंसि चाबन्धनेऽन्यवत् ।
आवाबन्धः समान्धासे पुंसि पर्कटजालके ॥ ४२ ॥
इष्ट्रगन्धः सुगन्धौ स्यात् त्रिषु क्लीबं तु बालुके ।
इक्षुगन्धा कोकिलाक्षे कोष्ट्यां काबो च गोक्षुरे ॥ ४३ ॥
जपलिबिधीमतौ प्राप्ताविष क्लाने च योषिति ॥
जप्रगन्धाऽजमोदायां वचायां छिक्किकीषधौ ॥ ४४ ॥
कालस्कन्धस्तमाले स्यात्तिन्दुके जीवकद्रमे ।

तीक्ष्णगन्धा वचाराजिकयोः शोभाञ्जने पुमान् ॥ ४५ ॥
तृणगोधा चित्रकोले कृकलासेऽपि योषिति ।
पारिच्याधस्तु पुंसि स्याद्वेतसे च द्वमोत्पले ॥ ४६ ॥
ब्रह्मबन्धुरिधिक्षप्ते निर्देशे ब्राह्मग्रस्य ना ।
सहौषधं तु शुण्ठ्यां स्याद्विषायां लशुनेऽपि च ॥ ४७ ॥
समुन्नद्धः समुद्भूते पण्डितम्मन्यगीवते ।

(धपञ्चमम्।)

योजनगन्धा कस्तूर्या सितायां व्यासमातारे ॥ ४८ ॥

( इतिधान्तवर्गः । )

(नैकम्।)

नः पुमान्धुगते बन्धे द्विरग्रहे प्रस्तुतेऽपि च । ( नद्वितीयम् । )

मांग्रेनेश्वानरे ऽपि स्याचित्रकाख्यौषधी पुमान् ॥ १ ॥ अन्नं भक्तं च भुक्तं स्यादिनः पत्यौ नृपार्कयोः । छन्नं विछन्ने च सुरते कृत्स्नं सर्वाम्बुकुक्षिषु ॥ २ ॥ धनं स्यात्कांस्यतालादिवाद्यमध्यमनृसयोः । ना सुल्लाब्धीघदाढ्येषु विल्लारे छोद्दमुद्गरे ॥ ३ ॥ विष्णु सान्द्रे दृढे चाथ चिन्हं लक्ष्मपताकयोः । चीनो देशांशुकत्राहिभेदे तन्तौ मृगान्तरे ॥ ४ ॥ कृतं तु रहिस क्षीबं क्वादिते वाच्यलिङ्गवत् । क्वां कृत्ते त्रिछिङ्गं स्याद् गुड्च्यामपि योषिति ॥ ५ ॥ जनो लोके महलेकात्परलोके च पामरे । जनी सीमन्तिनीवध्योकत्पत्तांके च पामरे । जनी सीमन्तिनीवध्योकत्पत्तांके च मधुसुदने ।

ज्यानिर्जीर्णे च हानौ च तांटन्यामिप योषिति ॥ ७॥ जिनो ऽईति च बुद्धे च पुंसि स्याज्जित्वरे त्रिषु। ह्योत्स्ना चन्द्रातपेऽपि स्याज्योत्स्नायुक्तानिशि स्यता ॥८॥ ज्योत्स्नी पटोलिकायां स्याज्योत्स्नायुक्तानिशि स्त्रियाम । ततुः काये त्वाचि स्त्री स्यात्त्रिष्वरूपे विरले कृशे ॥ ६॥ दानं गजमदे सागे पालनच्छेदशुद्धिषु । दानुर्दातारे विकान्ते दीना स्त्री मूर्षिकस्त्रियाम् ॥ १०॥ बाच्यवद् दूर्गते भीते द्युम्नं वित्ते वलेऽपि च। धनुः पुमान्पियालद्रौ राशिभेदे शरासने ॥ ११ ॥ धनं तु गोधनं वित्ते धाना भृष्ट्यवेऽपि च। धान्याके ऽभिनवोद्भिन्ने धुनी नद्यां नदे पुमान ॥ १२ ॥ नग्नो वन्दिक्षपणयोः पुंसि विषु विवासिस । न्यूनं गह्योंनयोः पानं पीतिभाजनरक्षणे ॥ १३ ॥ भानुनी किरणे सूर्ये भिन्नः स्यात्त्रिषु दारिते। सङ्गते डन्यत्र फुल्ले च मानश्चित्तोन्नतौ ग्रहे ॥ १४ ॥ क्लीवं प्रमाणे प्रस्थादौ मीनो राश्यन्तरे भाषे । मुनिः पुंसि वसिष्ठादौ बङ्कसेनतरौ जिने ॥ १५ ॥ मृत्स्ना मृत्सातुवर्योः स्त्री यानं स्याद्वाहने गतौ । योनिः स्त्रीपुंसयोश्च स्यादाकरे स्मरमन्दिरे ॥ १६ ॥ रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि मग्णाविप नपुंसकम् । रास्ना च स्याद्भजङ्गाक्ष्यामेलापण्यामापि स्त्रियाम् ॥ १०॥ लग्नं राद्युद्ये क्लीवं सक्तलांज्जतयोः त्रिषु । र्वस्तस्त्ववक्रये पुंसि वेतने स्यात्रपुंसकम् ॥ १८॥ वनं नपुंसकं नीरे निवासालयकानने । विन्हर्नेश्वानरे ऽपि स्याचित्रकाख्यौषधौ पुमान् ॥ १६॥

वानं शुष्कफले शुष्कस्यूतिकर्मकटे गतौ।
वित्रं विचारिते लब्धे बुध्नो ना मूलरुद्रयोः॥२०॥
श्वा पुमान्कुक्कुरे ख्यातः स्थानभेदे च वास्तुनः।
श्रीनो मूर्ले चागजरे रयेनः पिक्षणि पाण्डुरे॥२१॥
स्वप्नः स्वापे मसुप्तस्य विज्ञाने दर्शने पुमान्।
सानुरस्ता वने मस्थे वासामार्गात्रकोविदे॥२२॥
स्थानं साद्द्रयेऽवकाशे स्थितौ द्यद्विक्षयेतरे।
स्त्यानं स्निग्धे मतिध्वाने धनत्वालस्ययोरिष ॥२३॥
स्ना पुत्र्यां वधस्थाने गलशुण्डिकयोः स्त्रियाम्॥२४॥
स्तुः पुत्रे ऽनुजे ऽर्के ना स्तुः किरणसूर्ययोः।
इनुईद्दिवलासिन्यां सूना वज्रे गदे स्त्रियाम्॥२५॥
द्वयोः कपालावयवे हीनं गर्झोनयोस्तिष्ठ।
(नदृतीयम्)

अक्षनं कज्जले चाक्तौ सौवीरे च रसाञ्जने ॥ २६ ॥
पुंसि ज्येष्ठाविग्गजयोरक्षना वानरीभिदि ।
अक्षनी लेप्यनायी चावनं मीतौ च रसगो ॥ २० ॥
अयनं पिथ भानोरप्युदग्दिसणतो गतौ ।
अपानं तु गुदे क्लीवं पुंसि स्याक्तस्य मारुते ॥ २८ ॥
असनं क्षेपणे क्लीवं पुंसि स्याज्जीवकद्भुमे ।
अक्षनं माक्षने याने कामिन्यामङ्गना मता ॥ २६ ॥
अर्जुनः ककुभे पार्थे कार्तवीर्यमयूरयोः ।
मातुरेकसुतेऽपि स्यात्पुंलिङ्गो धवले ऽन्यवद ॥ ३० ॥
नपुंसकं तृणे नेवगदे चाप्यर्जुनी गिव ।
ज्वायां वाहुदानद्यां कुद्दिन्यामिप च क चित् ॥ ३१ ॥
१२

श्रम्लानो महासहायां नान्यलिङ्गस्तु निर्मले । श्रशींद्री तालमूल्यां स्यादशींद्रः सूरगोऽपि च ॥ ३२॥ असिक्नी स्याददृद्धान्तः पुरप्रेष्यानदीभिदोः। ग्रसनिः स्त्रीपुंसयोः स्याच्चञ्चलायां पवाविष ॥ ३३॥ अरितना सपकोष्ठतताङ्गुलिकरेऽपि च। कफोणावप्यथाली स्याद् दृश्चिके भ्रमरे पुमान ॥ ३४॥ श्रर्थी पुमान्याचके स्यात्मेवके च विवादिनि । ग्रध्या ना पथि संस्थाने स्यादवस्कन्दकालयोः ॥ ३५ ॥ अर्वा तुरङ्गमे पुंसि कुत्सिते वाच्यलिङ्गकः। ग्रासनं द्विरदस्कन्धे पीठे यात्रानिवर्तने ॥ ३६ ॥ श्रासनी विपगौ स्थियामासनो ना तु जीरके। श्रादानं ग्रहणेऽपि स्यादलङ्कारे च वाजिनाम् ॥ ३० ॥ श्रापन्नः सविपत्तौ च प्राप्ते वाच्यवदीरितः। श्रात्मा पुंसि स्वभावेऽपि मयत्नमनसोरपि ॥ ३८ ॥ धृतावापे मनीषायां शरीरब्रह्मणोर्पि । हां । ब्राह्मानं करिणां वन्धत्तम्भे राजी च न स्त्रियाम् ॥३६॥ ईशानं ज्योतिषि क्लीबं पुंलिङ्गः स्यात्रिलोचने। <u> जत्तानमगभीरे स्याद्ध्वीस्यशायिते त्रिषु ॥ ४० ॥</u> उत्थानमुद्यमे तन्त्रे पौरुषे पुस्तके रणे। माङ्गणोद्गमहर्षेषु मलरोगेऽपि न द्वयोः ॥ ४१ ॥ उद्यानं स्यात्रिःसर्गे वनभेदे पयोजने । उदानो ऽप्युदरावर्ते वायुभेदे भुजङ्गमे ॥ ४२ ॥ उद्धानमुद्गते वाच्यिलङ्गं चुल्यां नपुंसकम् । श्रोदनं न स्त्रियां भक्ते वलायामोदनी स्त्रियाम् ॥ ४३॥ कपनः कामुके कामे ऽभिक्षे उद्योकपादपे ।

कम्पनं न द्वयोः कम्पे कम्मे स्यादिभिधेयवत् ॥ ४४ ॥ कृ किनमपि निष्ठुरे स्यात्स्तब्येऽपि त्रिषु नपुंसकं स्थाल्याम्। कठिनी खटिकायामपि कठिना गुडशर्करायां च ॥ ४५॥ ऋन्दनं रोदनेऽपि स्यादाव्हानेऽप्यथ कंल्पना । करिणः सज्जनायां स्त्री क्लीवं छुप्तौ च कल्पने ॥ ४६ ॥ कर्त्तनं न द्वयोश्छेदे नारी णां सूत्रनिर्मितौ । कर्मास्त्री व्याप्याक्रिययोः कदनं मईपापयोः ॥ ४७ ॥ काञ्चनः काञ्चनाले स्याच्चम्पके नागकेसरे । उद्मवरे च धत्तूरे हरिद्रायां च काश्चनी ॥ ४८॥ क्लीवे ऽब्जकेसरे हाम्न कामिनाभीरुवन्द्योः। कामी तु कामुके चक्रवाके पारावतेऽपि च ॥ ४६ ॥ कानीनः कन्यकाजाततनये व्यासकर्णयोः। काकिनी परापाद ऽपि मानपादवराटके ॥ ५० ॥ काननं विपिने गेहे परमेष्ट्रिमुखेऽपि च। कुइनं मृत्तिका-भाण्डावेशेषे काचभाजने ॥ ५१ ॥ कुहना दम्भचर्यायामी व्याली कुहनं त्रिष् । कृती स्यात्पण्डित योग्ये केतनं तु निमन्त्रगो ॥ ५२ ॥ यहे केती च कुसे ऽथ केशी केशवित त्रिषु। दैत्ये ना चौरपुष्यां स्त्री कौलीनगुह्यजन्ययोः ॥ ५३॥ कुकर्मणि कुलीनत्वे युद्धे पश्वीहपीक्षणाम् । कौपीनं स्यादकार्ये च चीरगुह्यप्रदेशयोः ॥ ५४॥ खिलनी खलहन्दे स्यात्तालपण्यामपि ख्रियाम् । खझनं खझरीटे स्त्री सर्षप्यां खझनं गतौ ॥ ५५ ॥ खड़ी ना गएडके मञ्जुघोषे खड़घरे त्रिषु। गर्जनं निनदे कोपे गहनं किलले त्रिषु ॥ ५६ ॥

नपुंसकं गव्हरे स्यादुःखकाननयोरिप । गन्धनमुत्साहे स्यात्मकाशने सूचने ऽपि हिंसायाम् ॥५०॥ ग्रामीणः श्रुनि काके पुंसि त्रिषु सम्भृते ग्रामैः। ग्रावा त प्रस्तरे पृथ्वीघरे पुंस्यय गृञ्जनम् ॥ ५८॥ विषद्ग्धपशोमींसे क्लीवं पुंसि रसोनके। गोस्तनो हारभेदे ना द्राक्षायां गोस्त्नी ख्रियाम् ॥ ५६॥ गोमी गृगाले पुंसि स्यात्त्रिषु गोमत्युपासके। घहना चलनावस्योश्चन्दनी तु नदीभिदि॥ ६०॥ चन्दनो उस्री मलयजे भद्रकाल्यां नपुंसकम्। चलनं भ्रमगो कम्पे कम्पे तु वाच्यलिङ्गकम् ॥ ६१॥ चलनी बस्तयोधिनयां वारिभेदे ऽपि च क चित्। चकी तैलिकभित्कोककुलालाजाहिसूचके ॥ ६२ ॥ चर्मी फलकपागा स्याद्भुर्जे भृङ्गीरटावाप । चर्मकृत्तौ च फलके चेतना संविदि स्त्रियाम ॥ ६३॥ वाच्यवत्प्रारायुक्ते ऽथ ऋद्म व्याजापदेशयोः। छर्दनं वमने क्रीवं निम्बालम्बुषयोः पुमान् ॥ ६४ ॥ छदनं छद्ने पक्षे पिधाने छेदनं भिदि । कर्तने च गतुः पुंसि जन्तौ वैश्वानरेऽपि च ॥ ६५॥ जवनं तु स्यदे वेगिहये ना वेगिनि त्रिषु । जननी तु दयामात्रोजेननं वंशजन्मनोः ॥ ६६ ॥ जयनं स्यात्तुरङ्गादिसन्नाहे विजये ऽपि च। जङ्गनं च स्त्रियाः श्रोशियपुरोभागे कटाविप ॥ ६० ॥ ज्ञानी स्यात्पुंसि दैवज्ञे ज्ञानयुक्ते डन्यलिङ्गकः। जीवनं वर्त्तने नीरमाणधारखयोर्जले ॥ ६८॥ जीवनी जीवना चापी जीवन्ती भेदयोः क्रमात्।

तपनोऽरुष्करे ऽपि स्याद्वास्करे निरयान्तरे ॥६८॥ तल्लनः पवने यूनि युवसान्तलुनी स्मृता । तालनं विरले साके स्वच्छेऽपि वाच्यालङ्गकम् ॥ ७० ॥ तमोध्नः सूर्यवन्हीन्दुबुद्धशङ्करविष्णुषु । त्यागी दातारे शूरेऽथ तेवनं केलिकानने ॥ ७१ ॥ क्रीडायां तेमनं त्वाद्वींकर्गो व्यञ्जनेऽपि च। तेजनः पुंसि वंशे स्यात्तजनी तृणपूलके ॥ ७२ ॥ तोदनं व्यथने तोत्रे दंशनं दंशवर्मणोः। दर्शनं नयनस्वप्नबुद्धिधमोपलव्धिषु ॥ ७३॥ शास्त्रदर्पग्योश्चाथ दमनः पुष्पधीर्योः। दशनः शिखरे दन्ते कवचे तु नपुंसकम् ॥ ७४ ॥ दहनश्चित्रके भञ्जातकेऽग्नौ दृष्टचेष्टिते । दशानं ज्योतिषि क्लीवं पुंलिङ्गः स्याद्विरोचने ॥ ७५ ॥ देवनं व्यवहारे स्याज्जिगीषाक्रीडयोरपि। देवनो ऽक्षेषु पुंसि स्याद् ध्वजी तु पृथिवीधरे ॥ ७६ ॥ रथब्राह्मणयोश्चापि भुजङ्गमतुरङ्गयोः। धन्वी धनुर्धरेऽपि स्यादर्शे ककुभद्रुमे ॥ ७७ ॥ धन्वा त महदेशे ना क्लीवं चापे स्थलेऽपि च। धमनो नाडनले भस्नाडध्मापकक्रूरयोस्त्रिषु ॥ ७८ ॥ धमनी तु शिराहद्दविलासिन्योश्च योषिति । धावनं गमने शुद्धौ पृश्विनपण्या तु धावनी ॥ ७६ ॥ धाम देहे गृहे रक्षी स्थाने जन्मनभावयोः। नन्दनं वासवोद्याने नन्दनो हर्षके सुते ॥ ८० ॥ नन्दी हरमती हारे गर्दभागडे वनदुमे । निन्द्न्युमायां गङ्गायां ननान्दधेनुभेदयोः ॥ ८१ ॥

निलनी पद्मिनीच्योमनिम्नगाकमलाकरे । नपुंसकं नीलिकायां न पुंसि सरसीरुहे ॥ ८२॥ निदानं कारणे वत्सदामादिकारणक्षये। निधनं स्यात्कुले नाशे प्रधनं दारणे रखे ॥ ८३॥ पवनं कुम्भकारस्य पाकस्थाने नपुंसकम् । निष्पावमरुतोः पुंसि प्रज्ञानं बुद्धिचिन्हयोः ॥ ८४॥ प्रधानं स्यान्महामासे प्रकृतौ परमात्मिन । प्रज्ञायामपि च क्लीवमेकत्वे तूत्तमे सदा ॥ ८५ ॥ पद्मिनी पद्मसङ्घाते स्त्रीविशेषे सरोरुह । 🜽 प्रसन्ना स्त्री सुरायां स्यात्स्वच्छसन्तुष्ट्योस्त्रिषु ॥ ८६ ॥ पसूनो वाच्यवज्जाते क्लीवं तु फलपुष्पयोः । पत्नी क्येने पत्ररथे काएडद्रुरियकाद्रिषु ॥ ८७ ॥ पर्व क्लीवं महे ग्रन्थौ पस्तावे लक्षणान्तरे । दर्शमतिपदोः सन्धौ विषुवत्मभृतिष्वपि ॥ ८८ ॥ पक्ष्म सुत्रादिसुक्ष्मांशे किञ्जलके नेत्रलोमनि । पाठीनो मीनभेदे स्यात्पाठके गुग्गुलद्वमे ॥ ८६ ॥ पावनं तु जले कुछ्रे ना व्यासे पावकेऽपि च। पाचनं दशमूल्यादौ मायश्चित्ते च नाडनले ॥ ६० ॥ वाच्यवत्पाचियतिर हरीतक्यां तु योषिति । पाशी व्याधे च वरुणे पिशुनं कुङ्कुमे ऽपि चे। ६१॥ कापितको च काले ना सूचकक्रूरयोस्त्रिषु । पृक्कायां पिथुना स्त्री स्यात्पीतनं पीतदारुणि ॥ ९२ ॥ कुङ्कुमे हरिताले च पुगानाम्रातके मतः। पूतना तु हरीतक्यां दानवीरोगभेदयोः ॥ ६३ ॥ पृतना तु स्त्रियां सेनामात्र रेनाविशेषयोः ।

त्रेमा ना वासवे वाते त्रेमास्त्री स्नेहनर्मणोः ॥ ६४ ॥ फिलन्याग्राशिखायां स्त्री फल्यां स्त्री फिलिनि विषु। फाल्गुनस्तु गुडाकेशे नदीजार्जुनमूरुहे ॥ ६५ ॥ तपस्यसंज्ञमासे तत्पूर्णिमायां तु फाल्गुनी । ब्रह्म तत्त्वतपोवेदे न द्वयोः पुंसि वेधसि ॥ ६६ ॥ ऋत्त्रिग्यांगाभिदोर्विमे बन्धनं वधवन्धयोः। वन्दनी नितजीवातुकुटीयाचनकर्मसु ॥ ६० ॥ वाहिनी स्यात्तराङ्गण्यां सेनासैन्यमभेद्योः । वाणिनी नर्त्तकीमत्ताविदग्धवनितासु च ॥ ६८ ॥ बुधानस्तु गुरौ विज्ञे बोधनं गन्धदीपने । वोधनी वोधापप्पल्योभर्म स्यात्काञ्चने भूतौ ॥ ६६ ॥ भगडनं कवचे युद्धे खलीकारेऽपि न द्वयोः। भद्दिनी द्विजभायीयां नाटचोक्तचां राजयोषिति ॥ १०० ॥ भवनं स्याद् गृहे भावे भाजनं योग्यपात्रयोः। भावना तु न ना ध्याने पर्यालोचे ऽधिवासने ॥ १ ॥ भुवनं विष्ट्रपेडपि स्यात्सालिले गगने जले। भोगी भुजङ्गमेऽपि स्याद् ग्रामपात्रे नृषे पुमान् ॥ २ ॥ विद्वाय महिषीमन्यराजयोषिति भौगिनी । मदनः स्मरवसन्तद्वभिद्धस्तूरसिक्थके ॥ ३ ॥ मलनः पटवासे ना मर्दनं त नपंसकम् । मिलनं दृषिते कृष्णे ऋतुमसां तु योषिति ॥ ४ ॥ मराडनं भूषणे क्लीवं स्यात्त्रिष्वलङ्कारिष्णुनि । मार्जनं न द्वयोमां ही पुंसि स्याल्लोध्रशाखिनि ॥ ५ ॥ मालिनी मातृकावृत्ताभिदो मालिकयोषिति । गौरी चम्पानगर्योश्च मन्दाकिन्यां नदीभिदि ॥ ६ ॥

मानिनी तु स्त्रियां फल्यां मानी मानवति त्रिषु। मिथुनं न द्वयो राशिभेदे स्त्रीपुंसयुग्मके ॥ ७ ॥ मुण्डनं वपने त्राणे मेहनं मूत्रशिक्नयोः। मैथुनं सुरतेऽपि स्यात्सङ्गतेऽपि नपुंसकम् ॥ ८॥ यमनं बन्धने चोपरतौ क्लीवं यमे पुमान् । यवनो देशभेदे ना वेगिवेगाधिकाश्वयोः ॥ ६ ॥ यवान्यौषधिभेदे स्त्री वाच्यवद्वेगिनि स्स्ता। यापनं वर्त्तने कालक्षेपे निरसनेऽपि च ॥ १० ॥ युत्रा स्यात्तरुगो श्रेष्ठे निसर्गवलशास्त्रिनि । युञ्जानः सारयौ विषे योजनं परमात्मिन ॥ ११ ॥ चतुष्क्रोइयां च योगेऽय रसनं स्वद्ने ध्वनौ । जिञ्हायां तु न पुंसि स्याद्रास्नायां रसना स्त्रियाम् ॥१२॥ रञ्जनो रागजनने रञ्जनं रक्तचन्दने । शुण्डारोचिनकानीलीमाञ्जष्ठासुं च रञ्जनी ॥ १३॥ रजनी नीलिनीरात्रिहारद्राजतुकासु च। राधनं साधने प्राप्तौ राधना भाषणे स्त्रियाम् ॥ १४ ॥ राजा प्रभौ च नृपतौ क्षात्रिये रजनी पता। यक्षे शक्रे च पुंसि स्याद्रांगी रक्तेऽपि कामुके ॥ १५ ॥ रेचनी त्रिष्टतादन्या रोचनी कर्कशे स्त्रियाम् । रोचना रक्तकल्हारे गोपित्तवारयोषितोः ॥ १६ ॥ रोचनः कूटशाल्मल्यां पुंसि स्याद्रोचके त्रिषु । रोदनं क्रन्दनं इसे दिरालभीषधी स्त्रियाम् ॥ १७ ॥ रोही रोहितके ऽश्वत्यवटपादपयोः पुमान् । लङ्घनन्तूपवासे स्यात्ऋमणे प्रवनेऽपि च ॥ १८ ॥ ललना कामिनीनारीभेदाजिञ्हासु योषिति ।

लक्ष्म चिन्हे प्रधाने च लाञ्कनं दानचिन्हयोः ॥ १६॥ खेलनं छर्दने भूजें लिपिन्यासे ऽथ वर्जनम्। हिंसासागयोर्वपनं बीजाधाने च मण्डने ॥ २०॥ वसनं छाद्ने वस्ने वमनं छर्दने ऽर्दने । वर्द्धनं दृद्धिवर्द्धिष्णुच्छेदे घट्यां तु वर्द्धिनी ॥ २१ ॥ च्यक्षनं तेमने चिन्हे रमश्रुण्यवयवे ऽहिन । व्यसनं त्वशुभे सक्तौ पानस्त्रीमृगयाऽऽविषु ॥ २२ ॥ दैवानिष्टफले पापे विपत्तौ निष्फलोद्यमे । वर्तनो वामने क्रीवं हत्तौ स्त्री पेषणाध्वनोः ॥ २३ ॥ न पुंसि तूलनालायां तर्कुपीठे च जीवने। वर्त्तिष्णौ विषु वजी तु बुद्धे देवाधिषे पुमान ॥ २४ ॥ वचक्तुस्तु पुमान्विमे वावदूके ऽभिषेयवत् । वणीं स्याल्लेखके चित्रकरेऽपि ब्रह्मचारिणि ॥ २५ ॥ वर्षा देहममाणातिसन्दराकृतिषु स्मृतम्। वर्त्म नेत्रच्छदे मार्गे वाजी बाखाश्वपक्षिषु ॥ २६ ॥ वामनो ऽप्यतिखर्वे च त्रिषु पुंसि तु दिग्गजे। हरावङ्कोटवृक्षे ऽथ वासनं धूपनेऽपि च ॥ २०॥ वारिधान्यां च वस्त्रे च प्रसाज्ञाज्ञानयोः स्त्रियाम् । वाग्मी पटौ सुराचार्ये विज्ञानं ज्ञानकर्मगाः ॥ २८॥ वितुन्नं सुनिषण्णे च दौवाले च नपुंसकप्। विमानो व्योमयाने च सार्वभौमगृहेऽपि च ॥ ३६ ॥ व्यन्तर्भितित घोटके यानपात्रे च पुत्रपुंसकयोर्भतः।

वितानो यज्ञ उछोचे विस्तारे पुत्रपुंसकम् ॥ ३० ॥ क्लीवं दत्तविशेषे स्यात्त्रिलिङ्गो मत्ततुच्छयोः । विक्रिन्नो जरसा जीर्थो शीर्थो चार्द्रे च बाच्यवत् ॥ ३१ ॥

विपन्नं विपदाकान्ते त्रिषु पुंसि भुजङ्गमे । विच्छित्रं च समालब्धे विभक्ते ऽप्यभिधेयत्रत् ॥ ३२॥ विलग्नं न स्त्रियां मध्ये त्रिषु स्याल्लग्नमात्रके । विषप्रस्तु विारीषे ना गुडूची हतोः स्त्रियाम् ॥ ३३॥ व्युत्यानं स्वातन्त्र्यकृते विरोधाचरगोऽपि च। वृजिनं कल्पषे क्लीवं केशे ना कुटिले त्रिषु ॥ ३४॥ द्याकर्षी महेन्द्रे ना वेदना ज्ञानदुःखयोः। वेष्ट्रनं कर्णशष्कुल्यामुष्णीषे मुकुटे हतौ ॥ ३५ ॥ व्योम वारिणि चाकाशे भास्करस्यार्चनाश्रये। शकुनिः पुंसि विहंगे सौबले करणान्तरे ॥ ३६ ॥ ं श्रयनं सुरते निद्राशय्ययोश्च नपुंसकम् । शमनं शान्तिवधयोः शमनः श्राद्धदैवते ॥ ३७ ॥ श्वसनं स्वसिते पुंसि मारुते मदनदुमे ॥ शकुनस्तु पुमान् पक्षिमात्रपक्षिविशेषयो ॥ ३८ ॥ शुभशंसिनिमित्ते च शकुनं स्यान्नपुंसकम् । शिङ्घनी श्वेततृन्दायां चौरपुष्प्यां वधूभिदि ॥ ३६ ॥ शङ्खी हरी समुद्रे ना शङ्खवसभिधेयवत् । शतब्री शस्त्रभेदे स्यात् दश्चिकाल्यां करञ्जके ॥ ४० ॥ शासनं राजदन्तोर्व्या लेखाज्ञाशास्त्रशान्तिषु । शाखी स्यात्पादपे वेदे तुरुष्काख्यजने पुमान् ॥ ४१॥ शिखी वन्हौ बलीवर्दे बारे केतुग्रहे दुमे । मयूरे कुक्कुटे पुंसि शिखावत्यन्यलिङ्गकः॥ ४२॥ शिल्पी तु वाच्यवत् कारौ स्त्रियां कोलदछीपधी। गृङ्गी गृङ्गयुते नागे द्वपर्वतयोरिप ॥ ४३ ॥ श्लेष्मघ्री पश्चिकायां च ज्योतिष्मत्यां च योषिति ।

शोभनो योगभेदे ना सन्दरे वार्च्यालङ्काः ॥ ४४ ॥ सवनं त्वध्वरे स्नाने सोमनिर्दलने ऽपि च। स्तननं ध्वनिमात्रे स्यान्मेघशब्दे च कुन्थिते ॥ ४४ ॥ समानः सत्समैकेषु विषु ना नाभिमारुते। सन्तानः सन्ततौ गोत्रे स्याद्यत्ये सुरद्वमे ॥ ४६ ॥ स्पर्शनो मारुते पुंसि दाने स्पर्शे नपुंसकम् । संस्थानमाकृतौ मृत्यौ सन्निवेशे चतुष्पये ॥ २० ॥ स्यन्दनं तु स्तुतौ नीरे तिनिशे ना रथे ऽस्त्रियाम् । सज्जनं तु भवेत्ह्रीबमुपरक्षणघट्टयोः ॥ ४८॥ वाच्यलिङ्गं कुलीने स्यात्कलपनायां त योषिति। सन्धानं स्यादिभिषवे तथा सङ्घटनेऽपि च ॥ ४६॥ सम्पन्नं साधिते ऽपि स्यात्सम्पत्तिसाहते उन्यंवदै । सन्धिनी दृषभाक्रान्ताकालदुग्धोस्रयोः स्त्रियाम् ॥ ५० ॥ सब स्यान्मन्दिरे नीरे संव्यानज्छादनेंऽशुके। सदनं मन्दिरे तोये स्वामी प्रभावशाख्योः ॥ ५१ ॥ सादी तुरङ्गमातङ्गरथारोहेषु द्वयते। स्थापनं रोपगो पुंसि वने पाठौषधौ स्त्रियाम ॥ ५२ ॥ सावनो यज्ञकर्मान्ते यजमानप्रचेतसोः। साधनं मृतसंस्कारे सैन्ये सिद्धौषधौ गतौ ॥ ५३॥ निर्वर्तनोपायमेढे दापने उनुगमे धने। साम क्रीवसुपायंस्य भेदे वेदान्तरे ऽपि च ॥ ५४ ॥ सीमा घाटीस्थतिक्षेत्रेष्वण्डकोषे ऽपि च स्त्रियाम् । सचना व्यथने हुए। गन्धने डिभनये डिप च ॥ ५५ ॥ सेचनं रक्षणे सेके नौकायाः सेकभाजने । सेनानीः स्यात्प्रमान्कार्तिकेयसेनापतावपि ॥ ५६ ॥

सेवनं सीवनोपास्त्योईली रामे च कर्षके ।
हस्तिनी गजयोषायां जातिभेदे च योषितः ॥ ५०॥
हसनं न द्वयोर्हासेऽङ्गारघान्यां तु योषिति ।
हायनो न स्त्रियां वर्षे पुंस्यिचित्रींहिभेदयोः ॥ ५८॥
हादिनी वज्रतिहतोर्हिण्डनं भ्रमणे रते ।
(नचतुर्थम् ।)

भवलानो ऽस्त्रियां मध्ये त्रिषु स्याल्लानमात्रके ॥ ५६॥ श्रनुचानो विनीते स्यात्साङ्गवेद्विचक्षयो । अवाचीनमवागर्थे विपर्यस्ते च वाच्यवत् ॥ ६० ॥ ग्राभिपन्नो ऽपराधे ऽभिग्रस्ते चापद्गते त्रिषु । अवदानं खण्डने स्यादतिष्टते च कर्मिशा ।। ६१ ॥ श्रभिमानो ऽर्थादिद्पे ऽज्ञाने प्रखयहिंसयोः। श्रनीकिनी स्त्रियां सेनामात्रसेनाविशेषयोः ॥ ६२ ॥ श्रिधिष्ठानं पुरे चक्रे मभावेऽध्यासनेऽपि च। अन्वासनं स्नेहवस्ताबुपास्तावनुशोचने ॥ ६३ ॥ अर्थमा तु पुमानसूर्ये पितृदेवान्तरेऽपि च। अथर्वा ब्राह्मणे पुंसि वेदे तु स्यात्रपुंसकम् ॥ ६४ ॥ भवेदभिजनः ख्यातौ जन्मभूम्यां कुलध्वजे । कुलेऽपि च पुमानायोधनं युद्धे वधेऽपि च ॥ ६५ ॥ स्यादाकलनमाकाङ्का परिसंख्यानवन्धने । श्रातञ्चनं प्रतीवापपवनाप्यायनेषु च ॥ ६६ ॥ श्राराधनं च पचने प्राप्तौ सन्तोषग्रेऽपि च। श्राच्छादनं सम्पिधाने बस्ने ऽपद्यतिमात्रके ॥ ६० ॥ श्रास्कन्दनं तिरस्कारे रणे संशोषग्रेऽपि च। आवेशनं शिल्पिशाले भूतावेशमवेशयोः ॥ ६८ ॥

अप्रात्मयोनिः पुमान्कामदेवे च परमेष्ठिनि । उपधानं विषे गेराडौ पर्यायेडाप नपुंसकम् ॥ ६६ ॥ उत्सादनं समुक्लेखोद्वाह्नोद्वर्तनेषु च। स्यादुत्पतनमुत्पत्तौ तथोध्र्वगमनेऽपि च ॥ ७० ॥ उद्वर्त्तनमुत्पतने विलेपने घर्षणे क्षीवम् । उदयनमुदये क्वीवं वत्सेशागस्ययोः पुंसि ॥ ७१ ॥ उद्दाहनं मणीते स्याद्रज्वासुद्वाहनी मता । उपासनं शराभ्यासे ऽप्युपास्तावासनेऽपि च ॥ ७२ ॥ कपीतनो गर्दभाण्डशिरीषाम्रातकेषु च। अश्वत्थे च कलापी तु प्लक्षवाहिंगायोः पुमान् ॥ ७३ ॥ कलध्वनिः पुमान्पारावते पिकमयूरयोः। कञ्चुक्यन्तःपुराध्यक्षे षिद्गेऽहौ जोङ्गकदुमे ॥ ७४ ॥ कासायनो वरहचौ विशेषे च मुनेः पुमान । काषायवस्त्रे विधवार्द्धजरत्युमयोः स्त्रियाम् ॥ ७५ ॥ कुम्भयोनिरगस्त्ये स्याद्वसिष्ठद्रोणयोः पुमान् । कुचन्दनं च पत्राङ्गे दुभेदे रक्तचन्दने ॥ ७६ ॥ कुएडली वरुणे केकिभोगिनोश्च सकुण्डले। केसरी तुरगे सिंहे पुत्रागे नागकेसरे ॥ ७७ ॥ कौञ्चादनं तु पिप्पल्यां चिञ्चाटकमृणालयोः। खर्गधेनुः स्त्रियां खर्गपुत्रिकागण्डकस्त्रियोः ॥ ७८ ॥ गवादनीन्द्रवारुएयां गवां घासादनाश्रये। गदियत्तुः पुमान्कामे जल्पाके कामुकेऽपि च ॥ ७९ ॥ यनाघनो वर्षुकाब्दे मत्त्रघातुककुक्षरे । चके च घोषियत्तुस्तु विप्रकोकिलयोः पुमान् ॥ ८०॥ चित्रभानुः पुमान्वैश्वानरे चाइस्करेऽपि च।

चोलकी तु करीरे स्यान्नारङ्गे किष्कुपर्वीगा ॥ ८१॥ जलाटनो लोइएष्ठे जलौकायां जलाटनी । तपस्वी तापसे चानुकम्प्ये त्रिष्यय योषिति ॥ ८२ ॥ मांसिकाकदुरोहिण्योस्तरस्वी शुरवागनोः। तपोधनस्तापमे स्याान्मुण्डियां तु तपोधना ॥ ८३॥ द्विजन्मा दशने विषे दुर्नाम क्रीवमर्शास । स्यादीर्घकोषिकायां स्त्री देवसेना तु विज्ञगः॥ ८४॥ स्रुतायामडीप सेनायां देवतानां च योषिति । नागाञ्जनेभमुन्दर्या नागयष्टौ च योषिति ॥ ८५ ॥ भवेत्रिध्वनं कम्पे सुरते च नपुंसकम्। निर्वासनं हिंसने स्यात्रगरादेवीहिष्कृतौ ॥ ८६ ॥ निर्भत्सनं खलीकारे ऽलक्तके ऽपि नपुंसकम्। निर्यातनं नैरशुद्धौ दाने न्यासार्पणे ऽपि च ॥ ८० ॥ निशामनं दर्शने स्यादालोचने च न द्वयोः। निशमनमुक्तं दृष्टौ श्रुतौ निरसनं वधे प्रतिक्षेपे ॥ ८८॥ निष्ठीवने पजननं योनौ जन्मन्यपि क्लीवम् । पसहनमीप भङ्गे स्यात्सेषे पञ्चाननः शिवे सिंहे ॥ ८६॥ महसममिप महासे इपकभेदे च परिहासे। र्पाणधानं प्रयत्ने स्यात्समाधौ च प्रवेशने ॥ ६० ॥ प्रयोजनं कार्यहत्वोः पलाशी दृक्षरक्षसोः। श्रथ प्रवचनं वेदे प्रकृष्ट्वचने ऽपि च ॥ ६१ ॥ मीतपन्नो अन्यलिङ्गकः स्याद्विज्ञातेऽङ्गीकृते अपि च । मस्फोटनं तु शूर्पे स्यात्ताडने च विकाशने ॥ ६२ ॥ मीतमानं मीतच्छाया गजकुम्भान्तरालयोः। प्रतियत्नस्तु संस्कारांलप्सोपग्रह्णोषु च ॥ ६३ ॥

प्रसर्थी वाच्यलिङ्गः स्याच्छवी च मतिवादिनि । परिज्वा तु पुमानिन्दौ याज्ञिके परिचारिके ॥ ६४ ॥ र्मसाधनी तु कङ्कत्यां सिद्धौ वेशे प्रसाधनम् । पर्यास्त्रनी नदीधेन्वोविभावर्या च योषिति ॥ ६५ ॥ अथ पुण्यजनो यक्षे राक्षसे सज्जने ऽपि च। पृथग्जनस्तु पुंलिङ्गः कथितो नीचमूर्खयोः ॥ ६६ ॥ फलकी मत्स्यभेदे ना वाच्यवत्फलकान्त्रिते । वारकी शत्राचत्राश्वपणींजीत्रपयोधिष ॥ ६० ॥ भतात्मा प्रसि निर्दिष्टो देवे च परमेष्ट्रिन । महाधनं महामूल्ये सुवर्णं सिल्हके ऽपि च ॥ ६८ ॥ महासेनः कार्त्तिकेये महासैन्यपतात्रि । मद्यित्नुर्मदयुते पुमान्मचे नपुंसकः ॥ ६.६ ॥ महामुनिरगस्त्ये ना कुस्तुम्बुर्हाण न द्वयोः। मातुलानो कलाये स्याद्गङ्गायां मातुलिख्नियाम् ॥ १०० ॥ मालुधानो मातुलाहौ मालुधानी लताऽन्तरे। मेघावी ना शुके ब्राह्मचां स्त्रियां मेघाडन्वित त्रिषु ॥ १ ॥ रसायनं विषे ऽपि स्याजाराव्याधिजिदौषधौ । पुंलिङ्गः पक्षिराजे च विडङ्गाख्यौषधेऽपि च ॥ २ ॥ राजादनं क्षीरिकायां प्रियाले किंशुकेऽपि च। ललाम स्यात्मभावे च लाज्क्रनध्वजवाजिषु ॥ ३ ॥ गृङ्गे प्रधाने भूषायामपि बालधिपुराह्योः । लाङ्गली नालिकेरद्री रेवतीरमणे पुमान् ॥ ४ ॥ वनश्वा गन्धमार्जारे वश्चकव्याघ्रयोः पुमान् । वर्षमानः प्रक्रमेदे शरावरण्डविष्णुषु ॥ ५ ॥ विस्मापनः स्यात्कुहके गन्धर्वनगरे स्मरे।

विसर्जनं परिसागे दाने सम्प्रेषग्रेऽपि च॥६॥ विरोचनः पल्हादस्य तनये ऽर्के ऽग्निचन्द्रयोः । विहेठनं तु हिंसायां मर्दने च विडम्बने ॥ ७ ॥ भवेद्विहननं विष्निहिंसयोस्तूलिभिने । विषयी विषयासक्ते वाच्यवत् क्लीविमिन्द्रिये ॥ ८ ॥ पुंसि स्यान्नृपतौ कामदेवे वैषयिकेऽपि च। विष्वक्सेना फिलन्यां स्याद्विष्वक्सेनो जनार्दने ॥ ६॥ विलेपनी सुवेषस्त्रीयवाग्वोरपि योषिति । विलासी भोगिनि न्याले विस्वप्सानाऽग्निचन्द्रयोः ॥१०॥ दक्षादनश्रलदले मधुच्छत्रकुठारयोः। वृक्षादनी तु बन्दायां विदारीकन्दकेऽपि च ॥ ११ ॥ वैरोचिनस्तु सुगते विछिदैत्यार्कपुत्रयोः। शिखरी स्यादपामार्गे बैलिपादपयोः पुमान् ॥ १२ ॥ शिखण्डिनी यूथिकायां गुआयामपि योषिति । शिखण्डी ना कलापे स्याद्गाङ्गेयारिमयूरयोः ॥ १३ ॥ शृङ्गारी पूगगजयोः सशृङ्गारसुवेशयोः । श्रय श्लेष्मघनामल्ल्यां केतक्मामपि योषिति ॥ १४ ॥ सम्मूर्क्तनमभिन्याप्ताबुरुष्ट्रायमोहयोरपि । समुत्यानं समुद्योगे न्याधीनां निर्णयेऽपि च ॥ १५ ॥ सदादानो ऽभ्रमातङ्गे हेरम्बे गन्धहस्तिनि ।

व स्यात्संवर्द्रनमालोचे वशीकारे नपुंसकम् ॥ १६ ॥ समादानं समीचीनग्रहणे सौगतान्हिके ।

ह संवाद्नं वाहने स्याद्भारादेरङ्गमर्दने ॥ १७ ॥ समापनं परिच्छेदे समाप्तिवधयोरिष । सनातनः शाश्वते ऽजे पित्रतिष्टयन्तरे हरे ॥ १८॥

स्तनियत्तः प्रमान् वारिधरेऽपि स्तनितेऽपि च। सरोजिनी तु कमलाकरे पद्मे च योषिति ॥ २२१ ॥ समापनं समाप्ते स्यात पाप्ते क्षिष्टे बधेडपि च। सम्वाधनं द्वाःसदने शुलाग्रद्वारपालयोः ॥ २२२ ॥ संयमनी यमपुर्व्या संयमनं बन्धने झतेऽपि स्यात् । सारसनमप्युरस्रे तन्त्रिणां मेखलायाश्च ॥ २२३ ॥ सामधेनी त धाय्यायां समिध्यपि च योषिति । सामयोनिस्त सामोत्थे ब्रह्मकुञ्जरयोरिष ॥ २२४ ॥ सुदर्शनो हरेश्रक्ते मेरूजम्बुद्वे प्रमान् । न द्वयोः शक्रनगरे आज्ञीषिधिभदोः ख्रियाम् ॥ २२५ ॥ स्यासनो वत्सराजे मासादेऽभ्रान्तरेऽच्यते । सुकर्मा तु प्रमान् योगभेदे स्याद देवशिल्पिन ॥ २२६ ॥ सुधन्वा भौढधातुष्के त्रिषु ना विश्वकर्माण । सपर्वा ना कारे वंको पर्वधमसरेष्वपि ॥ २२७ ॥ सदामा त प्रमान वारिधरपर्वतभेदयोः। सौदामन्यप्सरोभेदे तिंड्नद्भेदयोः स्त्रियाम् ॥ १२८ ॥ इपिट्नुः प्रमान् पुत्रे काञ्चने च नपुंसकप्। नपञ्चकम् ।

भ्रषातिसर्जनं दाने वधेऽपि च नपुंसकम् ॥ २२९ ॥
भ्रपवर्जनन्तु दाने निर्वाणत्यागयोरपि ।
भ्रपसर्जनमाम्नाते परिवर्जनदानयोः ॥ २३० ॥
भ्रप्रजन्मा द्विजे ज्येष्ठे भ्रातिर ब्रह्मिण स्मृतः ।
अथानुवासनं स्नेह्वस्तिधूपनयोरपि ॥ २३१ ॥

×्रम्पानिष्णानोऽप्यक्षरमात्रे विसर्जनीयेऽपि च ।
अन्तेवासी शिष्येऽपि स्याचण्डाळे मान्तगेऽपि च ॥२३२॥
१४

X १५ मिल्ल इति सूचितम्।

स्यादुपस्पर्शनं स्पर्शे स्नानाचमनयोरिप । जपसम्पन्नमुद्धिं निहते च सुसंस्कृते ॥ २३३ ॥ कारन्थमी कांस्यकारे धातुवादरतेऽपि च। कामचारी कामुके स्यात स्वच्छन्दकलविङ्कयोः ॥ २३४॥ किष्कुपर्वा पुमानिक्षौ वेणौ पोटगलेऽपि च। क्रुष्णवत्मां पुमानग्नौ दुराचारे विधुन्तुदे ॥ २३५ ॥ स्याद् गन्धमादनो भृङ्गे गन्धके वानरान्तरे। स्त्री सुरायां नगे न स्त्री चिरजीवी ककाकयोः ॥ २३६॥ तिक्तपर्वा हिलमोचीगुहूचीयष्टिषु स्त्रियाम्। दन्तधावनः खोदरे दन्तशुद्धौ नपुंसकम् ॥ २३७ ॥ स्याद् धूमकेतनः पुंसि केतुग्रहदुताश्चयोः। स्यात्रान्दवर्द्धनो भर्गे पक्षान्ते तनयेऽपि च ॥ २३८ ॥ मितपादनन्तु दाने मितपत्ती च बोधने। स्यात पृष्ठहायनो धान्यविशेषे च मतङ्गजे ॥ २३९ ॥ पचलाकी मयूरे स्याद् भुजङ्गे चापि दश्यते । स्यात पद्मलाञ्क्रनो लोकेश्वरे ब्रह्मणि भास्करे ॥ २४०॥ धनदे च स्त्रियां तारास्वक्ष्मीवाग्देवतासु च। पीतचन्दनमुद्धिं कालीयकहरिद्रयोः ॥ २४१ ॥ पृष्ठशृङ्गी पुमान दंशभीरौ पण्डे हकोदरे। वरचन्दनमारूयातं कालीये देवदारुणि ॥ २४२ ॥ वरवर्णिनी तु लाक्षाइरिद्रारोचनासु च। स्त्रीरते च फलिन्याञ्च साधीयस्यामपि स्त्रियाम् ॥ २४३ ॥ मधुसूदनस्तु पुंसि स्याद् भ्रमरे वनमाछिनि । महारजनमुद्दिष्टं शातकुम्भकुसुम्भयोः ॥ २४४ ॥ स्यान मृत्युवञ्चनः शम्भौ श्रीफलद्रोणकाकयोः।

बनमाली च गोविन्दे वाराह्यां वनमालिनी ॥ २४५॥ विषायी स्यात पुमान राज्ञि वैषयिकजनेऽपि च। इन्द्रियं कामदेवे च विषयासक्तपुरुषे ॥ २४६॥ विश्वकर्मा सहस्रांशौ मुनिभिद्देविशिल्पनोः। विघ्रकारी स्मृतो घारदर्शनेऽपि विघातिनि ॥ २४७ ॥ वृषपर्वा प्रमान् दैत्यभेदेऽप्यन्थकसृदने । व्योमचारी तु निर्दिष्टो देवतार्था विहरूमे ॥ २४८ ॥ शकुलादनी स्त्रियां कृष्णभेदीकदुक्तशाकयोः। शालङ्कायन उद्दिष्टो सुनिभेदे च नन्दिनि ॥ २४९ ॥ शिवकीर्त्तनस्तु पुंसि स्याद् भृङ्गरीटेऽसुरिद्वाष । श्वेतवाहन इसेष सुधाधाम्नि धनञ्जये ॥ २५० ॥ इवेतधामा पुमानिन्दा घनमाराब्धिफेनयोः। स्यात पष्टिहायनो धान्यविशेषे कुआरे पुमानः॥ २५१॥ सम्प्रयोगी कलाकेली कामुके सम्प्रयोजके। हरिचन्द्रनमस्त्री स्याद् देवतानां महीरुहे ॥ २५२ ॥ नपुंसकन्तु गोक्शिषें ज्योत्स्नाकुङ्कमयोरिप । इरिवाइनस्तु पुंसि स्याद् शाचीपतिविवस्वतोः ॥ २५३ ॥

नषद्कम् ।

अन्तावसायी इवपचे मुनिभेदे च न्यापिते।
कलानुनादी रोलम्ब कलविङ्गे कापञ्जले॥ २५४॥
जायानुजीवी पुंति स्यानटे च बकपिसिणि।
सहस्रविधि क्षीवं स्याद् रामठे नाम्युवेतसे॥ १५५॥

नान्तवर्गः समाप्तः।

वैककम् ।

पा ना वाताण्डपूतेषु पाने पातीर कीर्त्तितः। स्त्रियान्तु रक्षणे पाने पूते पूरितके च सः॥१॥ पद्विकम्।

कल्पः बास्त्रे विधौ न्याये संवर्त्ते ब्रह्मणो दिने । किपना सिक्क शाखामृगे च मधुसूदने ॥ २ ॥ कूपः कूपकमृष्णाने गर्ताम्बुगुणदक्षके । कृपो द्रोणश्यालके स्याद् द्रोणपत्न्यां कृपी मता ॥ इ॥ क्रुपा दयायां क्षेपस्तु निन्दाविक्षेपलेपने । विलम्बमरणे गर्वे खब्पः क्रोधे वलात्कृतौ ॥ ४ ॥ गोपो गोपालके गोष्ठाध्यक्षे पृथ्वीपतावि । ब्रामीघाधिकृते पुंसि बारिवाख्यौषधौ स्त्रियाय ॥ ६ ॥ छपः श्चपस्पर्शनयोस्त्रपु सीसकरङ्गयोः । तल्पमहे कलत्रे च शयनीये च न द्वयोः ॥ ६॥ त्रपा लज्जाकुलटयोस्तापः सन्तापकुच्क्रयोः। तापी नद्यन्तरे दर्पः कस्तुर्यामप्यहङ्कृतौ ॥ ७ ॥ ं नीपः कदम्बबन्धूकनीलाशोकदुमेष्वपि । पुष्पं विकाशकुसुमस्रीरजःसु नपुंसकम् ॥ ८ ॥ क्षपं स्वभावे सौन्दर्ये नामगे पशुशब्दयोः । ग्रन्थावृत्तौ नाटकादावाकारश्लोकयोर्गि ॥ ९ ॥ रेपः स्यानिनिद्ते कूरे रोपो रोपणवागायोः । लपः प्रलेपने जग्धौ वपा विवरमेदसोः ॥ १०॥ बाष्प ऊष्मणि नाऽस्रेऽथ शब्पं बालतृणे स्मृतम्। पुंसि स्याद मतिभाहानी शाप आक्रोशिद्वययोः॥ ११॥ शिल्यं स्हवे क्रियायोग्ये स्वापः श्रयनिद्रयोः ।

स्पर्वाज्ञतायामज्ञाने सुपो व्यञ्जनसूदयोः ॥ १२॥ पत्रिकम् ।

अनूपो महिषे नाऽम्बुमायदेशे तु वाच्यवत् । असपा तु जलौकायां डार्किन्यां राक्षसे तु ना ॥ १३ ॥ **ज्रावापो भाण्डे वपने परिक्षेपालवालयोः**। त्राक्षेपो यर्त्सनाकृष्टिकाव्यालङ्कृतिषु स्ख्नाः॥ १४॥ काकल्पः कल्पने वेशे उडुपन्तु प्रवेऽस्त्रियाम् । चन्द्रे पुंस्युलपो न स्त्री गुल्मिन्यां ना तृगान्तरे ॥ १५ ॥ कच्छपी बह्नकीभेदे दुलौ श्रुद्रगदान्तरे। पुंसि निध्यन्तरे कूर्मे मल्लबन्धान्तरेऽपि च ॥ १६ ॥ कलापः संहती वहें काञ्चयां भृषणतूरायोः। चन्द्रे विद्ग्धे व्याकरणभेदेऽपि कथ्यते बुधैः ॥ १७॥ कितापुर्भक्ताच्छादनयोरेकोक्तया पृथक् तयोः पुंसि । करयप उक्तो मुनिम्गयोर्भेदे काश्यपी क्ष्मायाम् ॥ १८ ॥ कुतपोऽस्त्रियां दौहित्रे वाद्ये छागजकम्बले । कुशे दिनस्याष्ट्रमांशे ना सूर्य्ये कुणपी पुनः ॥ १९॥ विद्शारिकायां कुरापः पूर्तिगन्धौ शवेऽपि च। जिह्वापः श्रानं मार्जारे मतापस्तापतेजसोः ॥ २० ॥ पादपः पादपीठेऽद्रौ पादुकायान्तु पादपा । रक्तपा स्याज्जलौकायां डाकिन्यां ना तु राक्षसे ॥ २१॥ विटपो न स्त्रियां स्तम्बशासाविस्तारपञ्जवे । विटाधिपे ना विकल्पः पुंसि भ्रान्तौ च कल्पने ॥ २२ ॥

पचतुष्कम्।

अभिक्षो बुधे रम्येऽपलापः मेमण्यपद्भवे । अवलेपस्तु गर्वे स्याल्लेपने भृषग्रेऽपि च ॥ २३॥ उपतापस्त्वरायां स्यादुत्तापगदयोरिष ।
जलकूषी कूषगर्ते पुष्करिष्याञ्च योषिति ॥ २४ ॥
नागपुष्पस्तु पुत्रागनागर्भेशरचम्पके ।
परिवापस्तु पर्य्युप्तौ जलस्थाने परिच्छदे ॥ २५ ॥
परितापस्तु पुंसि स्याद् दुःखे च नरकान्तरे ।
परिकम्पो भये कम्पे प्राप्तद्भपो झरम्ययोः ॥ २६ ॥
पण्डपुष्पमशोके च जवायाञ्च कुशेशये ।
बहुद्धपः शिवे विष्णौ धूनके सरटे स्मरे ॥ २७ ॥
मेघपुष्पं पिण्डाभ्राम्बुनादेये ना हरेर्ह्ये ।
विमलापो विरोधोक्तावपार्थवचनेऽपि च ॥ २८ ॥
बीजपुष्पं महत्रके तथा मदनकेऽपि च ॥ २८ ॥
वीजपुष्पं सहत्रके तथा मदनकेऽपि च ॥ २८ ॥
विकायपार्थः सरलद्रवक्तिमधूपयोः ॥ २९ ॥
व्वाकपिः पुमान कृष्णे शङ्करे जातवेदसि ।
हेमपुष्पमशोकेऽपि जवापुष्पे नपुंसकम् ॥ ३० ॥

पपञ्चकम् ।

भवेचामरपुष्पन्तु पूगे काशास्रकेतके । पान्तवर्गः समाप्तः।

फैककम्।

फो यज्ञसाधने स्फाने झज्ञसावाते च पुंस्ययम् । फं रूक्षोक्ती फुत्कारे च तथा निष्फलभाषणे ॥ १॥

फद्विकम्।

गुम्फरतु गुम्फने बाहोरलङ्कारे च कीर्च्यते। रेफो वर्णे च पुंसि स्याद् कुत्सिते पुनरन्यवद् ॥ २ ॥ शफ मूले तक्त्यां स्याद् गत्रादीनां खुरेऽपि च। शिफा जटायां सरिति मांसिकायाञ्च मातरि ॥ ३ ॥

# फान्तवर्गः समाप्तः। वैककम्।

वः पुमान् वरुणे सिन्धौ भगे तोये गतेऽपि च । गन्धने तन्तुसन्ताने पुंस्येव वपने स्मृतः ॥ १ ॥ बद्धिकम् ।

कम्बः शङ्केऽस्त्रियां पुंसि वाम्बृके बलये गजे।
किम्बरंश च वंशस्य खजाकायामिप स्त्रियाम् ॥२॥
कीवं स्याद पण्डके न स्त्री वाच्यिलङ्गस्त्रविक्रमे।
खर्व सङ्घ्यान्तरे क्षीवं नीचे वामनके त्रिष्ठ ॥ ३॥
गवोंऽभिमानेऽवलेपे जम्बः स्याद पादपान्तरे।
तथा सुमेरुसीरित द्वीपभेदेऽपि च स्त्रियाम् ॥४॥
डिम्बो भयध्वनावण्डे फुप्फुसप्लीह्विप्छवे।
द्विः स्त्रियां खजाकायां फणायामुरगस्य च ॥५॥
पूर्वे तु पूर्वजेषु स्यः पूर्वः मागाद्ययोस्त्रिष्ठ ।
लम्बा पद्मालयागीय्योस्तिक्ततुम्ब्यामीप स्त्रियाम् ॥ ६॥
विम्वस्तु मितविम्बे स्यान्मण्डले पुत्रपुंसकम् ।
विम्वस्तु मितविम्बे स्यान्मण्डले पुत्रपुंसकम् ।
विम्वकायाः फले स्त्रीवं क्रकलासे पुनः पुमान् ॥ ७॥
वाम्बः स्यान्मुपलाग्रस्थलोह्मण्डलके पन्नी।
शुभान्विते त्रिषु स्तम्बोऽमकाण्डद्वमगुच्छयोः॥८॥
विस्वकम् ।

कदम्बं निकुरम्बे स्यान्नीपसर्षपयोः पुमान् । कलम्बी शाकभेदे स्यात कदम्बश्वरयोः पुमान् ॥ ९ ॥ कादम्बः स्यात पुमान् पक्षिविशेषे सायकेऽपि च । गजाह्वा गजिपपल्यां गजाह्वं हिस्तिनापुरे ॥ १० ॥ गन्धर्वः पशुभेदे स्यात पुंस्कोकिसतुरङ्गयोः । अन्तराभवसत्ते च गायने खचरेऽपि च ॥ ११ ॥
गोडुम्बः शीणंत्रन्ते च गवाबन्यान्तु योषिति ।
द्विर्जिद्धस्तु खले सर्पे नितम्बः स्कन्धरोधसोः ॥ १२ ॥
स्त्रियाः पश्चात् कटावद्रेः कटके किटमात्रके ।
पलम्बो दैसभेदे स्यात् त्रपुषेऽपि पयोधरे ॥ १३ ॥
लताङ्कुरे च शाखायां हारभेदे पलम्बने ।
भूजम्बूर्राप गोधूमे विकङ्कतफले स्त्रियाम् ॥ १४ ॥
हरम्बो विघ्रराजे स्यान्माहिषे गौटर्यगर्विते ।

बचतुष्कम् ।

राजजम्बूस्तु जम्बूभित्पिण्डखर्जूरयोः स्त्रियाम् ॥ १५ ॥ स्त्रलाज्डोऽन्यत्रत् हिंस्रे क्रमेलकशुनोः पुनान् । श्रातपर्वा तु दूर्वायां वचाभार्गवयोषितोः ॥ १६ ॥

वपञ्चकम्।

धूलीकदम्बो नीपे स्याद तिनिशे वरूणदुमे । शृगालजम्बूर्गोडुम्बे तथा घोण्टाफले स्त्रियाम् ॥ ९७॥ वान्तवर्गः समाप्तः ।

### भैककम्।

भं नक्षत्रे गभस्ती स्त्री पुंसि स्याद् भृगुनन्दने।
भूः स्थानमात्रे कथिता घरण्यामपि योषिति॥ १॥
भद्रिकम्।

कुम्भो राश्यन्तरे हस्तिमूर्द्धाशे राक्षसान्तरे। कामुके वारनार्याञ्च घटे क्षीवन्तु गुग्गुलौ॥२॥ स्त्रियामुखाकट्फलयोः पृश्चिकायाञ्च पाटलौ। गर्भो भ्रूणेऽर्भके कुक्षौ सन्धौ पनसकण्टके॥३॥ जम्भो देखिवशेषे ना दन्ते जम्बीरमक्ष्ययोः ।
जम्भा विकाशजृम्भणयोस्त्रिषु हिम्भोऽपि बालिशे वाले॥४॥
दम्भस्तु कैतवे कल्के हन्भः स्त्री सर्पचक्रयोः ।
नाभिर्मुख्यनृपे चक्रमध्यक्षित्रययोः पुमान् ॥ ५ ॥
द्वयोः माणिपतीके स्याद स्त्रियां कस्त्रीरकामदे ।
निभस्तु कथितो व्याजे पुंलिङ्गः सहशे स्त्रिषु ॥ ६ ॥
रम्भा कदल्यप्सरसोनी वेणौ वानरान्तरे ।
विभः मभौ सर्वगते शङ्करब्रह्मणोस्तु ना ॥ ७ ॥
श्रम्भः पुंसि महादेवे परमेष्ठिनि चाईति ।
श्रभो योगे श्रमं क्षेमे वाच्यवत क्षेमशालिनि ॥ ८ ॥
खसञ्चारिपुरे स्त्री तु श्रोभा कान्तीच्छयोर्मता ।
सभा सामाजिके गोष्ठ्यां द्यूतमन्दिरयोरिप ॥ ९ ॥
स्वभूनी ब्रह्मणि हरौ स्तम्भः स्थूणाजहत्वयोः ।

थविकम्।

द्वारम्भस्तु त्वरायां स्यादुद्यमे वधद्रपयोः ॥ १०॥ आत्मभू नी विभी कामेऽप्यृषमस्त्वीषधान्तरे । स्वरिभद्द्वषयोः कर्णरन्ध्रकुम्भीरपुच्छयोः ॥ ११ ॥ उत्तरस्थः स्मृतः श्रेष्ठे स्त्री नराकारयोषिति । श्रुक्तिम्ब्यां शिरालायां विधवायां कचिन्मता ॥ १२ ॥ ककुभ् स्त्रियां मवेणीदिक् कोभासु चम्पकस्रित् । ककुभो रागभेदेऽपि वीणाङ्गेऽर्जुनपाद्ये ॥ १३ ॥ कटभी दक्षभेदेऽपि ज्योतिष्मसामपि स्त्रियाम् । करभो मिणावन्धादिकनिष्ठान्तोष्ट्रतदस्रते ॥ १४ ॥ कसुम्भं हेमनि महार्जते ना कमण्डलौ । यर्भं श्वेतकुसुदे गर्दभो गन्धिमद्यपि ॥ १५ ॥

रासभे गर्दभी श्रुद्ररोगजन्तुविशेषयोः। दुर्लभिस्त्रषु दुष्पापे कर्चूरे दुन्दुभिः पुमान् ॥ १६॥ वरुणे दैसभेट्योश्च स्व्यक्षविनदुत्रिकद्वये। निक्रम्भः कुम्भकर्णस्य तनये दन्तिकौषधौ ॥ १७॥ वछभो दियतेऽध्यक्षे सल्लक्षणतुरङ्गमे । वर्षाभुः स्त्री च शोथघन्यां भूलताप्छत्रयोः पुमान् ॥१८॥ विष्कम्भो योगभेदे स्याद्विस्तारमतिबन्धयोः। रूपकाङ्गप्रभेदे च वन्धमेदे च योगिनाम् ॥ १९ ॥ विश्रम्भः केलिकलहे विश्वासे प्रणयेऽपि च। विष्टम्भः प्रतिबन्धे स्यात् प्रभेदे चामयस्य च ॥ २०॥ व्षमः श्रेष्ठव्षयोर्वेदर्भा रीतिभिद्यपि । वैदर्भ वाक्यत्रकत्वे शरभस्तु पद्मोभिदि ॥ २१ ॥ करभे वानरभिदि सनाभिक्गीतित्रलययोः। सुरभिः शञ्जकीमातृभिन्सुरागोषु योषिति ॥ २२ ॥ चम्पके च वसन्ते च तथा जातीफले पुमान्। स्वर्णे गन्धोत्पले क्षीत्रं सुगन्धिकान्तयोस्त्रिषु ॥ २३ ॥ विख्याते सचिवे धीरे चैत्रेऽपि च पुमानयम् ।

भचतुष्कम्।

श्रनुष्टम् स्यात् सरस्वसां छन्दोभेदे च योषिति ॥ २४॥ अवष्टम्भः स्रवर्णे च स्तम्भनारम्भयोरिष । शातकुम्भं सुवर्णे स्यात् शातकुम्भोऽश्वमारके ॥ २५॥ भानतवर्गः समाप्तः ।

मैककम्। मो यमे समयेऽपि स्याद विषे च मधुसूदने। मा स्त्री पद्मालयायां स्यात् पुंलिङ्गश्चन्द्रशेखरे ॥ १ ॥ मद्विकम् ।

आमो हक्तद्विदोः पुंसि स्याद्पकेऽन्यळिङ्गकः । उमा ऽतसीहैमवतीहरिद्राकीत्तिकान्तिषु ॥ २ ॥ ऊर्मिः स्त्रीपुंसयोवींच्यां प्रकाशे वेगभक्तयोः । वस्नसङ्कोचरेखायां वेदनापीड्योरिप ॥ ३ ॥ ' क्रमश्चानुक्रमे शक्तौ कल्पे चाक्रमणेऽपि च। क्षमा भूमी तितिक्षायां स्त्रियां युक्ते नपुंसकम् ॥ ४॥ वाच्यवत् शक्तिहतयोः कामः स्मरेच्छयोः पुमान् । रेतस्यपि निकामे च काम्येऽपि स्यान्नपुंमकम् ॥ ५॥ कामिनां कामुके रखां स्त्री किम क्षेपवितर्कयोः। निन्दायाश्च परिपश्चे वाच्यलिङ्गमुदाहृतम् ॥ ६ ॥ कृमिनी कृमित्रत्कीटे लाक्षायां कृमिले खरे। किर्मो पलाशे शालायां हेनपुत्र्याञ्च योषिति ॥ ७ ॥ ध्रमाऽतसीनीलिकयोः क्षेमं स्याल्लब्धरक्षयो । चण्डायां ना शुभे न स्त्री कासायन्याञ्च योषिति ॥ ८॥ सौममहे दुकूलेऽस्त्री सौमं वल्कलजां धुके। शराजेऽतसीजे खर्म पौरुषे कोषजांशुके ॥ ६ ॥ गमो नाडक्षविवर्त्तें स्यादपय्यीलोचनेडध्वनि । ग्रामः स्वरे संवसथे ग्रीष्म ऊष्मर्चुभेदयोः ॥ १० ॥ गुल्मः सेनाघट्टभिदोः सैन्यरक्षराक्षियदोः । स्तम्वे स्त्रियामामलक्येलावनीवस्त्रवेश्मसु ॥ ११ ॥ वर्मः स्यादातपे ग्रीष्मेऽप्यूष्मस्वेदाम्भसोरपि । चमुः सेनाविशेषे च सेनामात्रे च योषिति ॥ १२ ॥ जाल्मः स्यात पामरे क्रोडसमीक्ष्यकारिणि त्रिष् ।

जिह्मस्तु कुटिले मन्दे ही वं तगरपाद्ये ॥ १३ ॥ तोक्मं कर्णमले पुंसि हरिते च हरिखवे। दमस्तु दमथे दगडे कर्दमे दमने पुमान् ॥ १४ ॥ दस्मस्तु यजमाने स्यादिप चौरे हुताशने। दुमो महीरुहे पारिजाते किम्पुरुषेश्वरे ॥ १५॥ धर्मोऽस्त्री पुण्य ग्राचारे स्वभावोपमयोः ऋतौ। अहिंसोपनिषन्न्याये ना धनुर्यमसोमपे ॥ १६ n ध्यामं दमनके गन्धतृ गोऽध क्यामले त्रिषु । नेमिर्ना तिनिशे कूपत्रिकाचक्रान्तयोः स्त्रियास् ॥ १७॥ नेमः कीछेऽवधौ गर्त्ते पाकारे कैतवेऽपि च। पद्मोऽस्त्री पद्मके च्युहिनिधिसङ्ख्यान्तरेऽम्बुजे ॥ १८॥ ना नागे स्त्री फिलकाश्रीचारटीपन्नगेषु च। ब्रह्मी तु फिल्लकायां स्यात् शाकमत्स्यमभेदयोः ॥ १६॥ ब्राह्मी तु भारतीसोमन छरीब हाराकिषु। भ्रमोऽम्ब्रीनर्गमे भ्रान्तौ कुन्दभ्रमणयोरिष ॥ २०॥ ्रभामः कोधे रवौ दीप्तौ भीष्मो गाङ्गेयघोरयोः। भीमो डम्लवेतसे घोरे शम्भौ मध्यमपाण्डवे ॥ २१ ॥ भूमिर्वसुन्धरायां स्यात स्थानमात्रेऽपि च स्त्रियाम्। भौमः कुजे च नरके पुंसि भूमिभवे त्रिषु ॥ २२ ॥ यमोऽन्यलिङ्गो यमजे ना काके शमने शनौ। शरीरसाधनापेक्षनित्यकर्मणि संयमे ॥ २३ ॥ यामस्त प्रांसि महरे संयमे च मकी जितः। यामिः कुलस्त्रीस्वस्तोः स्त्री युध्मो धनुषि संयुगे ॥ २४॥ रशिमः पुमान् दीधितौ स्यात पक्ष्ममग्रहयोरिप । रमा लक्ष्म्यां रमः कान्ते रक्ताशोकद्वमे स्मरे ॥ २५॥

रामा योषाहिङ्गुनद्योः क्लीवं वास्तुककुष्योः। ना राघवे च वरुणे रैणुकेये हलायुधे ॥ २६ ॥ हये च पशुभेदे च त्रिषु चारौ सितेऽसिते । रुमा सुग्रीवदारेषु विशिष्टळवणाकरे ॥ २० ॥ रुक्पञ्च काञ्चने लोहे लक्ष्मीः सम्पत्तिशोभयोः। ऋद्भौषधे च पद्मायां द्वांद्धनामौषधेऽपि च ॥ २८ ॥ फिलन्यां स्त्री विभिन्नान्तौ स्त्रियां पुंसि हुताशने । वामं धने पुंसि हरे कामदेवे पयोधरे ॥ २९ ॥ वलगुपतीपसन्येषु त्रिषु नाटर्या स्त्रियामथ । वामी भूगालीवड्वारासभीकरभीषु च ॥ ३०॥ शमी शक्तुफलायाञ्च शिम्विकायाञ्च वागालौ । श्यामो वटे प्रयागस्य वारिदे दुद्धदारके ॥ ३१ ॥ पिके च कृष्णहरितोः पुंसि स्याव तद्वीत त्रिषु । मरीचे सिन्धुलवणे क्षीवं स्त्री शारिवौषधौ ॥ ३२ ॥ श्रमस्ताङ्गनायाञ्च नियङ्गाविप वागुजी । यमुनायां त्रियामायां कृष्णत्रिद्यतिकौषधौ ॥ ३३ ॥ नीलिकायामथ श्रामी मासे मण्डपकालयोः। शुष्मं तेजिस सूर्ये ना समा संवत्सरे ख्रियाम् ॥ ३४ ॥ सर्वसाधुसमानेषु समं स्यादिभिधेयवत् । सीमाऽऽघाटािस्थातिक्षेत्रेष्त्रण्डकोषेऽपि च स्त्रियाम् ॥ ३५ ॥ स्र्मं स्यात् कैतवेऽध्यात्मे पुंस्यणौ त्रिषु चाल्पके । स्मं क्षीरे च नभिंस सोमस्तु हिमदीधितौ ॥ ३६ ॥ वानरे च कुवेरे च पितृदेवे समीरणे। वसुमभेदे कर्पूरे नीरे सोमलतौषधौ ॥ ३०॥ हिपं तुषारमलयोद्भवयोः स्यात्रपुंसकम् ।

क्षीतले वाच्यलिङ्गोऽय होमिर्ना पावके घृते ॥ ३८॥ मित्रकम् ।

अधमः स्याद गर्ह्यजनेऽप्यागमः शास्त्र आगतौ । आश्रमो ब्रह्मचर्यादौ वानमस्ये मठे वने ॥ ३९ ॥ अस्त्रियामुत्तमा दुश्यिकायां स्त्री विषु भद्रके। उदांगी वन्धरहिते स्वतन्त्रे च प्रचेतिस ॥ ४० ॥ कमलः पुंसि लेखन्यां शालौ पट्टचरेऽपि च। कुमुमं स्त्री रजोनेवरोगयोः फल्रपुष्पयोः ॥ ४१ ॥ कृतिमं लवगाभेदे ना सिह्नके रचिते त्रिषु । गोलोमो श्वेतद्वीयां स्याद् वचाभूतकेशयोः ॥ ४२ ॥ गोधूमो नागरङ्गे स्यादोषधित्रीहिभेदयोः। गोतमा ना मुनौ बुद्धे रोचनीदुर्गयोः स्त्रियाम् ॥ ४३ ॥ तिलमं कुद्दिमे तल्पे चन्द्रहासे वितानके । दाडिमस्तु त्रिलिङ्गः स्यादेलायां करके त्रिषु ॥ ४४ ॥ निष्क्रमो बुद्धिसम्पत्तौ जिर्गमे दुष्कुलेऽपि च। निगमो वाणिजे पुरुर्वा कटे वेदे विणक्षथे॥ ४५॥ नियमो मन्त्रणायाञ्च प्रतिज्ञानिश्चये व्रते । नैगमः स्यादुपनिषद्वशिषाजोनीगरेऽपि च ॥ ४६॥ परमं स्यादनुज्ञायामव्ययं परमं परे। प्रथमस्तु भवेदादौ प्रधानेऽपि च वाच्यवत् ॥ ४० ॥ मतिमा गजदन्तस्य बन्धे चानुक्रताविप । पश्चमो रागभेदे स्यात् स्वरभेदेऽथ पश्चमः ॥ ४८ ॥ पागडवानाञ्च पत्न्यां स्त्री पञ्चानां पूरणे त्रिषु । प्रक्रमः क्रमेऽवसरे मध्यमो मध्यजेऽन्यवत् ॥ ४९ ॥ पुमान स्वरे मध्यदेशेऽप्यवलग्ने तु न स्त्रियाम् ।

THE S

स्त्रियां दृष्ट्रजोनाय्यां काणिकाङ्गुलिभेदयोः ॥ ५० ॥

ग्यासरच्छन्दिस तथा ललामं लाञ्क्कने ध्वजे ।

गृङ्ग प्रधाने भूषायां तथा बालिधपुण्ड्रयोः ॥ ५२ ॥

तुरङ्गे च प्रभावेऽथ व्यायामः पौरुषे श्रमे ।

तिषमे दुर्गसञ्चारे विश्रमो श्रान्तिहावयोः ॥ ५२ ॥

विद्रमो रत्नदृक्षेऽपि प्रवालेऽपि पुमानयम् ।

विल्लामस्तु प्रतीपे स्याद्गुजङ्गे वरुणे श्रुनि ॥ ५३ ॥

श्रामलक्यां विलोमी च विलोमञ्चारघट्टके ।

विक्रमस्तु पुमान् क्रान्तिमात्रे स्याद् क्रांसञ्चरे ।

सक्तमः क्रमणे पुंसि न स्त्री स्याद् दुर्गसञ्चरे ।

सम्श्रमः साध्वसेऽपि स्याद संवेगाद्रयोरिष ॥ ५५ ॥

सत्तमः स्याद पूज्यतमे साधीयस्युत्तमे त्रिष्ठ ।

सरमा कुक्कुरी देवशुन्योः स्याद् राक्षसीभिदि ॥ ५६ ॥

सुषमाऽस्रन्तशोभायां स्त्री चारौ च समे त्रिष्ठ ।

सुषीमः ज्ञीतले चारौ त्रिष्ठ ना पत्रगान्तरे ॥ ५० ॥

मचतुष्कम् ।

भनेदनुपमा सुप्रतीकिन्यां स्त्री त्रिषूत्तमे।

प्रभ्यागमो विरोधाजिघाताभ्युद्गमनान्तिके॥ ५८॥

उपक्रमस्तुपधायां ज्ञात्रारम्भे च विक्रमे।

चिकित्सायासुपगमः स्वीकारेऽन्तिकसर्पणे॥ ५९॥

जलगुरमो जलामर्चे कच्छपे जलचत्वरे।

दण्डयामस्तु कीनाशे दिवसे कुम्भसम्भवे॥ ६०॥

स्वक्रमस्तु मण्डूके तथा शास्तास्त्रगेऽपि च।

पराक्रमो विक्रमे स्याद सामध्योँ द्योगयोरिप ॥ ६१॥

महापद्मः पुमान नागनिधिसङ्ख्यान्तरेषु च।

यातयामोऽन्यवज्जीर्शे परिभुक्तोज्भितेऽपि च ॥ ६२॥ सार्वभीमस्तु दिङ्गागे सर्वपृथ्वीपताविष ।

मपञ्चकम्।

अम्युपगमस्तु पुंसि स्वीकार निकटगमने ॥ ६३ ॥ नक्षत्रनेमिरुक्ता रेवसां ना ध्रुवे चन्द्रे । मान्तवर्गः समाप्तः।

## यैककम्।

यो ना वायौ यमने या यात्राप्तिघू भितसागेषु । चारणयोगसमज्ञायानेषु पुमांस्तु गन्तिर विख्यातः ॥ १ ॥ ज्या मातिर वसुवायां मौच्यां द्युक्कीवमिह्न गगने च । ना ज्वलनेची स्त्रिदशालयित्रदश्चत्रमेनोर्योषित ॥ २ ॥

यद्विम् ।

श्रव्यः स्यात पङ्कां पुंसि त्रिषु रम्ये च नाविके ।
श्रव्यं शिलाजतुन्यार्थ्यं बुधे न्याय्ये च वाच्यवत् ॥ ३॥
श्रम्यस्तु पुंसि मुस्तायामन्तोद्भृतेऽधमे त्रिषु ।
श्रम्याद्भिष्टं योग्ये स्याद्धार्थेऽपि च वाच्यवत् ॥ ४॥
श्रम्योऽसद्देशतर्योर्थ्यः स्यात् स्वामिवैश्ययोः ।
श्राद्यं मुखे च तन्मध्ये तद्भवे च स्त्रियां स्थितौ ॥ ५॥
श्रच्या दानेऽध्वरेऽचीयां सङ्गमे स्त्री गुरौ त्रिषु ।
श्रम्या करेणुश्रह्मवयोः स्त्रियामाद्ये तु वाच्यवत् ॥ ६॥
कश्यं त्रिषु कशाई स्यात् क्षीवं मद्याश्वमध्ययोः ।
कश्यं त्रिषु कशाई स्यात् क्षीवं मद्याश्वमध्ययोः ।
कश्यं त्रिषु कशाई स्यात् क्षीवं मद्याश्वमध्ययोः ॥
श्रमोते वसीवं स्यात् कल्यो वाक्श्रुतिवर्णिते ॥ ४॥
स्कानीरोगदक्षेषु कल्याग्यवचनेऽपि च ।

उपायवचनेऽपि स्यात त्रिषु मद्ये तु योषिति ॥ ९ ॥ कक्ष्या दहतिकायां स्यात् काञ्च्यां मध्येभवन्धने । हर्म्यादीनां प्रकाष्ट्रेऽपि कार्य्य हेतौ प्रयोजने ॥ १०॥ कःव्यं ग्रन्थे पुमान शुक्रे काच्या स्यात पतनाधियोः । कांस्यं वाद्यान्तरे पानपावे स्यात् तैजसान्तरे ॥ ११ ॥ कायः कदैवते मूर्ची सङ्घे लक्ष्यस्वभावयोः। मनुष्यतीर्थे कायं स्यात क्रिया त्पायचेष्ठयोः ॥ १२ ॥ ग्रारम्भे निष्कृतौ पूजासम्प्रधारणकर्मसु । शिक्षाचिकित्साकरणे कुड्यं स्यानु नपुंसकम् ॥ १३ ॥ विलेपने च भित्तौ च तथा कौत्रहलेडिप च। कुल्यं स्याद कीकसेऽप्यष्टद्राणीशूर्पामिषेषु च ॥ १४॥ कुल्या पयः प्रखाल्याञ्च नद्यां जीवन्तिकौषधौ । कुलोद्भवे कुलहिते त्रिषु मान्ये पुनः पुमान् ॥ १५ ॥ कुया क्रियादेवतयोस्त्रिषु विद्विष्टकार्ययोः । गयः स्यात् पशुराजव्योभेंदे तीर्थे पुनर्गया ॥ १६ ॥ गव्यं नपुंनकं ज्यायां रागद्रच्येऽप्यथ स्त्रियाम् । गोसमृहे त्रिलिङ्गनतु दुग्धादौ च गोहिते ॥ १०॥ ग्राम्यं स्त्रीकरणे हीवेऽश्लीलपाकृतयोस्तिषु। गुहां रहस्युपस्थे च गुहाः कमठदम्भयोः ॥ १८ ॥ पृद्धं गुदे ग्रन्थभेदे स्त्रीवं शाखापुरे स्त्रियाम् । यहासक्ते मृगादौ ना त्रिषु चास्त्रैरिपक्षयोः ॥ १९ ॥ मेयन्तु गीते गेयः स्याद् गातन्ये गायने त्रिषु । गोप्यो दासीसुते पुंसि रक्षणीयेऽभिषेयवत् ॥ २०॥ चव्यन्तु चिवके क्लीवं वचायामीप योषिति । चयः समूहे प्राकारे मूलबन्धे समाहतौ ॥ २१ ॥

चिसं मृतकचैसे स्याचित्रामृतचितौ स्त्रियाम् । चैसपायतन बुद्धविम्वे नोदेशपादपे ॥ २२ ॥ चोद्यं स्यादद्भते पश्चे चोदनाई तु वाच्यवत । क्वाया स्यादातपामावे मतिविम्बार्कयोषितोः ॥ २३॥ पालनोत्कोचयो दींप्रिसच्छोभापिङ्कषु स्त्रियाम् । जया जयन्तीतिथिभित्पथ्योमातत्सखीषु च ॥ २४ ॥ अग्निमन्ये ना जयन्ते विजये च युधिष्ठिरे । जन्यं हुट परीवादे संग्रामे च नपुंसकम् ॥ २५ ॥ जन्या मातृत्रयस्यायां जन्यः स्याज्जनके पुमान् । विषुत्पाद्यजनित्रोश्च नवोद्याद्वातिभूखयोः ॥ २६ ॥ बर्रास्त्रग्धेऽथ जन्युः स्यात् पुंसि माण्यग्निघातृषु । व्रयी त्रिवेद्यां त्रितये न ना ताक्ष्यीऽश्वशालयोः ॥ २०॥ गहड़ाग्रजे सुपर्णे पुंसि क्लीवं रसाञ्जने । तिष्यो नक्षत्रभदं स्यात् कलौ धान्याञ्च योषिति ॥ २८॥ द्रव्यन्तु पित्तलं वित्ते पृथिव्यादौ विलेपने । क्लीवे च भेषजे भव्ये द्वविकारे च बाच्यवत ॥ २६॥ दस्युश्चौरे रिपौ पुंसि दायः सोल्लुएठभाषणे । विभक्तव्यपितृद्व्ये तथा इरणदानयोः ॥ ३०॥ दिन्यं लवक्के धाज्यां स्त्री वल्गी दिवि भवे विषु। दूष्यं त्रिषु दूषणीये क्लीवं वस्त्रे च तद्ग्रहे ॥ ३१ ॥ दूसं दूतस्य भागे च भावे कर्मण्यपि स्मृतम् । दैसां इसुरे सुरायान्तु दैसा चण्डीषधावीप ॥ ३२ ॥ धन्या धात्र्यामलक्योः स्याद् धन्यं पुण्यत्रति त्रिषु । धान्यं त्रीहिषु धान्याके धिष्ण्यं स्थानाग्निसबसु ॥ ३३॥ वाक्तारक्षेऽप्यथ नयो नीतियूतिवशेषयोः।

नाट्यं तौर्य्यतिके लास्ये नित्यं स्यात् सततेऽपि च ॥३४॥ शाश्वने त्रिषु पष्टया स्त्री हरीतक्यां हिते त्रिषु । पद्यं श्लोके पुमान शुद्रे पद्या वर्त्मान कीर्तिता ॥ ३५॥ पाक्यं विटाख्यलवर्णे यवकारे पुनः पुमान् । प्रायो मरणानशने मृसौ वाहुल्यतुल्ययोः ॥ ३६ ॥ मियो हृचे उन्यवत पुंसि रुद्धिनामौष्धे धवे । पीयुः काले रवी घूके ना पुरायं शोभने त्रिष्ठ ॥ ३०॥ क्कीवं धर्मे च सुकृते पुष्यः कलियुगे स्मृतः। नक्षवमासयोभेंदे पुज्यः श्वश्चरवन्त्रयोः ॥ ३८ ॥ पेयं पातव्यपयसोः पेया श्राणाच्छमग्रहयोः। वन्ध्यस्वफलदक्षादौ स्त्रियां स्यादमजःस्त्रियाम् ॥ ३९॥ वर्षा पतिवरायां स्त्री वरेण्ये त्रिषु ना स्मरे। वर्षं प्रधानधातौ स्यात स्रीवं बलकरे ऋषु ॥ ४०॥ बीटर्य शक्रे प्रभावे च तेजःसामध्ययोर्षि । भयं प्रतिभये घोरे पसने कुलकस्य च ॥ ४१ ॥ भव्यं शको च ससे च योग्ये भाविनि च त्रिषु । कर्मरङ्गतरौ पुंसि स्त्रियां करिकणोमयोः ॥ ४२ ॥ क्षीवमर्खान भाग्यन्तु स्यात् शुभाशुभकर्मणोः। भृत्यो दासे भृतौ भृता मयुर्ना किन्नरे मृगे ॥ ४३॥ मयः बिलिपनि दैत्यानां करभेऽश्वतरेऽपि च। मध्यं वलग्ने न स्त्री स्यान् न्याच्ये उन्तरेऽधमे उन्यवत् ॥४४॥ मत्स्यो मीनेऽथ पुंभृिम्न देशे मन्युः पुमान् क्रुधि । दैन्ये शोके च यज्ञे च माल्यं कुसुमततस्त्रजोः ॥ ४५ ॥ माया स्यात् शाम्बरीबुद्धयोर्मायः पीताम्बरेऽसुरे । मूल्यं स्याद् वेतने प्रश्ने मृत्युर्ना मर्ग्ये यमे ॥ ४६ ॥

मेध्यं त्रिषु शुचौ रक्तत्रचारोचनयोः स्त्रियाम् । ययुः पुगानमञ्ज्यमेत्रतुरङ्गे च तुरङ्गमे ॥ ४० ॥ याच्यस्तु यापनीये स्यान्त्रिन्दतेऽप्यीभेधेयतत् । याम्याऽवाच्यां भरण्याश्च पुंस्यगस्त्ये च चन्दने ॥ ४८॥ योग्यः प्रवीणयोगार्होपायिशक्तेषु वाच्यवत । क्षीवसृद्धयौषधे पुष्ये ना स्व्यभ्यासार्कयोषितोः ॥ ४९॥ रम्या रात्रौ चम्पके ना मनोज्ञे त्वभिषेयवत् । नपुंसकं पटोलस्य मूळे सूरिभिरिष्यते ॥ ५० ॥ रध्या रथौघविशिखावर्त्तनीषु च योषिति। रथवोड़िर पुंलिङ्गो रूप्यः स्यात सुन्दरे त्रिषु ॥ ५१ ॥ आहतस्वर्णर्जते रजते च नपुंसकप्। लयो विनाशे संश्लेषे साम्ये तौर्यित्रके मतम् ॥ ५२ ॥ लक्ष्यं स्यादपदेशेऽपि शर्च्येऽपि नपुंमकम् । लभ्यं युक्ते च लब्धच्ये लास्यं तौर्घ्यत्रिके मतम् ॥ ५३॥ नृसे च त्रज्या प्रस्थाने वर्गे पर्य्यटनेऽपि च । वन्यं त्रिषु वनोद्भृते स्त्री वनाम्बुसमूहयोः ॥ ५४ ॥ वाच्यन्तु कुत्सिते हीने वचनाई च वाच्यवत् । विन्ध्या स्त्रियां लवल्यां स्यात् पुंसि व्याधाद्रिभेदयोः ॥५५॥ वीक्ष्यन्तु विस्मये दृश्ये पुंसि लासकवाजिनोः। वेक्यं वेक्याग्रहे कीवं गणिकायान्तु योषिति ॥ ५६ ॥ शल्यन्तु न स्त्रियां शङ्की क्षीवं क्षेड्रेषु तोमरे। मदनदुश्वाविधोर्ना शयः शय्याहिपाणिषु ॥ ५० ॥ शय्या स्यात् शमनीये च गुम्फ्रनेऽपि च योषिति । शुन्यं स्यान्निर्जने वाच्यलिङ्गं नल्यान्तु योषिति ॥ ५८॥ शौर्यमारभटीशक्त्योः सहाः शैलान्तरे पुमान ।

सोड़व्ये वाच्यां सङ्गः स्यादारोग्ये तु नपुंसकम् ॥ ५९ ॥
सङ्ग्यं सिमिति सङ्ग्या स्यादेकाचार्यविचारयोः ।
सन्ध्या पितृपस्नद्यन्तरयोर्युगसन्धिषु ॥ ६० ॥
सत्यं कृते च शपथे तथ्ये त्रिषु तु तद्भति ।
सव्यं वामे प्रतीपे च स्मयो नाऽद्धुनर्भवयोः ॥ ६१ ॥
सायः काण्डे दिनान्ते च साध्यो योगान्तरे शर् ।
गणदेविवशेषे च साधनीये तु वाच्यवत् ॥ ६२ ॥
स्य्योऽर्कपर्णे तपने स्त्री तद्भाय्यों षधीभिदोः ।
स्थ्येयो विवादपक्षस्य निर्णेतिर पुरोहिते ॥ ६३ ॥
सेव्यं क्लीवं बले सेनासमवेते तु वाच्यवत् ॥ ६४ ॥
सौम्यो क्रे ना त्रिष्वनुग्रे मनोक्ने सोमदैवते ।
हाय्यों विभीतकत्री हर्त्वये पुनरन्यवत् ॥ ६५ ॥
हयं जवनेऽथ त्रिषु हज्जहादितहित्यये ।
वशक्रद्वेदमन्त्रे ना द्यदिनामोषधे स्त्रियाम् ॥ ६६ ॥
वशक्रद्वेदमन्त्रे ना द्यदिनामोषधे स्त्रियाम् ॥ ६६ ॥

### यितकम्।

अनयस्तु विपद्दैवाशुभयोर्ग्यसनेषु च ।
अत्ययोऽतिक्रमे दण्डे विनाशे दोषकृच्क्र्योः ॥ ६० ॥
अवियमश्वसङ्घाते क्लोवमक्विहितंऽन्यवत् ।
अधृष्या तिटनीभेदे प्रगल्भे वाच्यिळङ्गकः ॥ ६८ ॥
अभिष्या त्वभिधाने स्यात् शोभायाश्च यशस्यित् ।
अभया तु हरीतक्यामुक्तीरे तु नपुंसकम् ॥ ६९ ॥
निर्भये वाच्यिलङ्गं स्याद्यत्यं पुत्रयोर्भतम् ।
अगस्त्यः स्यात् कुम्भयोनौ वङ्गसेनतराविष ॥ ७० ॥
अवध्यमवधाई स्याद्वर्यकवचस्यीप ।

श्रव्ययोऽस्त्री शब्दभेदे ना विष्णौ निवर्षये त्रिषु ॥ ७१ n ब्रहल्या त्वप्मरोभेदे भाट्यायां गौतमस्य च। ब्रहार्ट्यः पर्वते ना स्यादहर्त्तव्ये तु वाच्यवत् ॥ ७२ ॥ भाशयः स्यादभिमाये पनसाधारयोरपि। स्यादातिष्यमित्रध्यर्थे त्रिलिङ्गमितयौ पुमान् ॥ ७३॥ अात्रेयी पुष्पतत्यां स्यात् नदीभेदे च ना मुनौ। आदित्यो भास्करे देवेऽप्याम्नायो निगमेऽपि च ॥ ७४॥ जपदेशेडपीन्द्रयन्तु हृषीके चेतिस स्मृतम्। उदयस्तु पुपान् पूर्वपर्वते च समुन्ननौ ॥ ७५ ॥ उपायः सामभेदादौ तथैवोपगतौ पुमान् । ऊर्णायुनी क्षणभङ्गे मेषकम्बलमेषयोः ॥ ७६॥ भौचित्यमुचितत्वे स्यात् सत्येऽपि च नपुंसकम्। कषायो रसभेदेऽपि निर्द्यासे च विलेपने ॥ ७७॥ श्रङ्गरागे च न स्त्री स्यात् सुरभौ लोहिते त्रिष्ठ। कालेयो दैत्यभेदे स्यात् कालखराडे नपुंसकम् ॥ ७८॥ क्षिपण्युस्तु पुमान् देहे सुरभौ वाच्यलिङ्गकः। कुलायस्तु पुमान् स्थानमात्रे स्यात् पक्षित्रासके ॥ ७९॥ क्षेत्रियं क्षेत्रजतृणे परवेहचिकित्सयोः । परदाररतासाध्यरोगयोः श्लेत्रियः पुमान् ॥ ८० ॥ कौकृत्यमनुतापे स्यादयुक्तकरखेऽपि । गाङ्गयः स्यात् पुमान् भीष्मे क्लीवं स्वर्णकदोरुखोः ॥ ८१ ॥ चक्षुष्यः केतके पुण्डरीकसंज्ञकपादपे कुलिखकासुभगयोः स्त्रियामिसिहितेऽन्यवत् ॥ ८२॥ चाम्पेयश्रम्पके स्वर्णे किञ्चलके नागकेशरे। जघन्यं मेहने क्लीवं चरमे गहितेऽन्यवत्॥ ८३॥

जटायुः पुंसि सम्पातेः कनीयसि च गुग्गुली । जरायुरि तत्पिक्षराजे गर्भाशये पुमान् ॥ ८४ ॥ तपस्या व्रतचर्यायां तपस्यः फाल्गुने पुमान्। द्वितीया तिथिभित्पत्नयोः पूरणे तुभयोस्त्रिष्ठ ॥ ८५॥ देनयुर्वाच्यलिङ्गः स्याद्धार्मिके लोकयात्रिके । नादेयो नागरङ्गे स्याज्जयायामम्बुवेतसे॥ ८६॥ भूमिजम्ब्दां जनायाञ्च व्यङ्गुष्ठेऽपि च योषिति । निकायस्तु पुमान् लक्ष्ये सर्घामप्राणिसंहतौ ॥ ८० ॥ समुचये संहतानां निलये परमात्मनि । नेपथ्यं स्याद्लङ्कारे रङ्गज्यायां नपुंसकम् ॥ ८८॥ मरायः पश्रये प्रमाणि याच्ञाविश्रम्भयोर्षि । निर्वाणेऽप्यथ पर्व्यायः प्रकारेऽवसरे क्रमे ॥ ८९ ॥ प्रलयो मृत्युकल्पान्तमूर्ळापायेषु पुंस्ययम् । मत्ययः प्रथितत्वे च मत्वादिज्ञानयोर्षि ॥ ९० ॥ आचारे शपथे रन्ध्रविश्वासाधीनहेतुषु-। पर्जन्यो मेघशब्देऽपि ध्वनदम्बुदशक्रयोः॥ ६१॥ ममन्यं वाच्यांलङ्गं स्यात प्रतिकूलानुकूलयोः। मकीर्घः पूतिकरजे विनिकीर्घे तु वाच्यवत् ॥ ९२ ॥ मणाय्योऽसम्मतेऽपि स्यादिभलाषितवर्जिते । पयस्यन्तु पयोजातहितयोर्वाच्यलिङ्गकम् ॥ ६३ ॥ दुग्धिकाक्षीरकाकोल्योः स्वर्णक्षीर्य्यामि स्वियाम् । पारुव्यं परुषत्वे च दुर्वाक्ये पुंसि गीव्पतौ ॥ ९४ ॥ पानीयन्तु जले क्लीवं पातव्ये वाच्यलिङ्गकम् । पौलस्त्यस्तु कुवेरे स्याद् द्वाग्रीवेऽपि पुंस्ययम् ॥ ६५ ॥ वलयः कण्ठरांगे ना कटके पुत्रपुंसकम् ।

ब्रह्मण्यः स्याद् ब्रह्मसाधुब्रह्मदारुशनश्चरें॥ ६६॥ वालेयो गर्दभ पुंसि मृदौ वालीहते त्रिषु । ब्राह्मण्यं ब्राह्मण्यत्वे च समूहे च द्विजन्मनाम् ॥ ६७ ॥ भुवन्युः स्यात् पुमान् भानौ ज्वलने शशलाञ्छने । भाजव्यस्तु स्वतन्त्रे च हस्तम्नूत्रकदासयोः ॥ ६८॥ स्त्रियां दासीगणिक्योर्मछयः पर्वतान्तरे । शैलांशे देश ग्रारामे त्रिष्टतायान्तु योषिति ॥ ९९॥ मङ्गरयः स्यात् त्रायमाणाश्वत्यतिस्वमसूरके । क्कियां शम्यामधःपुष्पीमिसीशुक्छवचासु च ॥ १०० ॥ रोचनायामथो दीघ्र क्लीवं ज्ञिवकरे त्रिषु। मृगयुः पुंमि गोमायौ व्याघे च परमेष्ठिनि ॥ १०१॥ रहस्या स्त्री नदीभेदे गोपनीयेऽभिधेयवत्। लौहिसं लोहितत्वे च क्लीवं पुंसि नदान्तरे ॥ १०२॥ वदान्यो दानशौण्डे च चारुवादिनि वाच्यवत्। च्यवायः सुरतेऽन्तर्द्धौ पुंसि क्लीवन्तु तेजसि ॥ १०३॥ वक्तव्यं कुत्सिते हीने वचनाई तु वाच्यवत्। विजयः स्याज्जये पार्थे स्त्रियां तिथ्यन्तरे स्मृता ॥ १०४ ॥ उमासक्यां विस्मयः स्यादाश्चर्यगर्वयोः पुमान् । विनया तु वलायां स्त्री शिक्षायां प्रणतौ पुमान ॥ १०५॥ विषयो गोचरे देशे तथा जनपदेऽपि च। भवन्याद् यस्य यो ज्ञातस्तत्र रूपादिके पुमान् ॥ १०६॥ विकाल्याऽग्निकाखादन्तीगुडूचीविपुटास च। अब्बुटर्यो देवरे क्याले शाण्डिल्यः पावकान्तरे ॥ १००॥ मुनिभेदे च मालूरे शालेयः स्यान्मिसौ पुमान्। त्रिषु शाल्युद्भवे क्षेत्रे स्यात् शीर्षण्यन्तु शीर्षके ॥ १०८ ॥

ब्रह्मण्यः स्याद् ब्रह्मसाधुब्रह्मदारुवानैश्चरे ॥ ९६ ॥ बालेयो गर्दभे पुंसि सृदौ वालहिते विषु । ब्राह्मण्यं ब्राह्मण्रत्वे च समूहे च द्विजन्मनाम् ॥ ९० ॥ भुवन्युः स्यात् पुमान् भानौ ज्वलने शशलाज्छने। भुजिष्यस्तु स्वतन्त्रे च इस्तसूत्रकदासयोः॥ ९८॥ स्त्रियां दासीगािंगकयो मेलयः पर्वतान्तरे। बैलांबो देवा आरामे विष्टतायान्तु योषिति ॥ ९९ ॥ मङ्गल्यः स्यात् त्रायमाणाश्वत्यांबल्वमसरके । स्त्रियां शम्यामधः पुष्पीमिसीशुक्तत्रचासु च ॥ १०० ॥ रोचनायामथो दक्षि क्रीवं शिवकरे विष । सृगयुः पुंसि गोमायौ व्याधे च परमेष्ठिनि ॥ १०१ ॥ रहस्या स्त्री नदीभेदे गोपनीयेऽभिधेयनत । लौहिसं लोहितत्वे च क्लीवं पुंसि नदान्तरे ॥ १०२ ॥ वदान्यो दानशाण्डे च चारुवादिनि वाच्यवत । व्यवायः सुरतेऽन्तर्द्धी पुंसि क्रीवन्तु तेजिस ॥ १०३ ॥ वक्तव्यं क्रात्सितं हीने बचनाईं तु वाच्यवत् । विजयः स्याज्जये पार्थे स्त्रियां तिष्यन्तरे स्मृता ॥ १०४ ॥ जमासक्यां विस्मयः स्यादाश्चर्यगर्वयोः पुमान् । विनया तु बलायां स्त्री शिक्षायां प्रसतौ पुमान् ॥ १०५ ॥ विषयो गोचरे देशे तथा जनपदेऽपि च। भवन्धाद् यस्य यो ज्ञातस्तत्र रूपादिके पुमान् ॥ १०६ ॥ विश्वाल्याऽभिश्वाखादन्ती सङ्चीत्रिपुटासु च। श्वश्चर्यो देवरे क्याले बाण्डिल्यः पावकान्तरे ॥ १०० ॥ मुनिभेदे च मालूरे ज्ञालेयः स्यान्मिसौ पुमान् । त्रिषु बाल्युद्भवे क्षेत्रे स्याद् शीर्षण्यन्तु बीर्षके ॥ १०८ ॥

80 s'locas 96-108 are repeates.

सुकेशे पुंसि शैलेयं तालपग्राञ्च सैन्धवे ।
शैलजं ना तु मधुपे शिलातुल्येऽन्यालङ्गकम् ॥ १०९ ॥
संस्थायः सिन्निश्चे च संस्थाने विस्तृतावि ।
सन्नयः समवाये स्यात् पृष्ठस्थायिवले पुमान् ॥ ११० ॥
समयः श्वपथाचारसिद्धान्तेषु तथा धियि ।
क्रियाकारे च निर्देशे सङ्केते कालभाषयोः ॥ १११ ॥
सरण्युस्तु पुमान् वारिवाहे स्यान्मातिश्विनि ।
सामध्यं योग्यतायां स्याच्छक्तावि नपुंसकम् ॥ ११२ ॥
सौरभ्यन्तु मनोक्षत्वे सौगन्धे गुणगौरवे ।
सौभाग्यं सुभगत्वे स्याद् योगभेदे नपुंसकम् ॥ ११३ ॥
क्रिरण्यं रेतिसि द्रव्ये शातकुम्भवराटयोः ।
श्रक्षये मानभेदे स्यादकुष्ये च नपुंसकम् ॥ ११४ ॥
हृद्यं मानसे बुक्कोरसोरि नपुंसकम् ।

यचतुष्कम् ।

भनेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापानुबन्धयोः ॥ ११५ ॥

प्रमन्त्यायस्तु नीहारेऽप्यभिमानेऽपि पुंस्यपम् ।

प्रयावसायः शेषे स्यात् समाप्तौ निश्चयेऽपि च ॥ ११६ ॥

अपसव्यं त्रिलिङ्गस्तु दक्षिणमितकूलयोः ।

अन्तन्नाय्या सृतौ भूमिशय्यायां पितृकानने ॥ ११० ॥

अपकार्या राजसबन्युपकारोचितेऽन्यवत् ।

जलान्नयो जलाधारे स्यादुन्नीरे नपुंसकम् ॥ ११८ ॥

तण्डुलीयः न्नाकभेदे विदङ्गतस्ताप्ययोः ।

तृणुशून्यं मिल्लकायां तथा स्यात् केतकीफले ॥ ११९ ॥

दाक्षिणात्यो नारिकेले त्रिषु दक्षिणदिग्भवे ।

धनक्षयोऽर्जुने बह्निनागभिदेइमास्ते ॥ १२० ॥

निरामयस्तु पुंसि स्यादिङ्कि त्रिषु नीरुजि । परिधायो जनस्थाने परिच्छेदानतम्बयोः ॥ १२१ ॥ प्रतिश्रयः सभायाञ्चाश्रये प्रतिभयं भये। घोरेऽपि पाञ्चजन्यस्तु विष्णुशङ्के दुताशने ॥ १२२ ॥ पारुषेग्यः पुमान् नीपे पारुद्कालभवे त्रिषु । पौरुषेयः कृते पुंसां विकारे पुरुषस्य च ॥ १२३ ॥ विषु ना सङ्खन्षयोः पुरुषस्य पदान्तरे । फलोदयः पुमान् लाभे त्रिदिवेशालयेऽपि च ॥ १२४ भागधेयं मतं भाग्ये भागप्रयाययोः प्रमान । महालयो विद्वारे स्यात तीर्थे च परमात्मान ॥ १२५ ॥ महोदयः कान्यकुक्ते चाधिपसापवर्गयोः। महामूल्यः पद्मरागे ना महार्घ्येऽन्यलिङ्गकः ॥ १२६॥ मार्जारीयः स्मृतः शुद्रे विडाले कायशोधने । रौहिर्णगोऽन्यवद् वत्से ना बुधे च हलायुधे ॥ १२०॥ विलेशयस्त पुंलिङ्गो मुपके च भुजङ्गमे। वैनतेयस्त गरुडे स्यात प्रभाकरसारयौ ॥ १२८॥ सम्परायः समीके स्यादापदुत्तरकालयोः। समाह्वयसंतु पशुभिः खगैद्यूते च सङ्गरे ॥ १२९ ॥ भवेत समुदयः सङ्घे सङ्गमे च समुद्रमे । समुदायः समूहे स्याद् युद्धे समुच्छ्यः पुमान् ॥ १३० ॥ विरोधोत्सेधयोः स्थलोचयोर्गण्डोपलेऽपि च। गजानां मध्यमगतेऽप्यसाकल्यवरण्डयोः ॥ १३१ ॥ हिरण्मयः सुरज्येष्ठे ना सुत्रर्णमये त्रिषु ।

यपञ्चकम् । कालानुसार्च्य द्वीलेये कालीये विशयपादुमे ॥ १३२ ॥ दुग्धतालीयमित्येतद् दुग्धाम्रक्षीरफेनयोः ।

श्रय प्रवचनीयञ्च स्याद् प्रवक्तमवाच्ययोः ॥ १३३॥

हषाकपायी श्रीगौरीवरीजीवन्तिकासु च ।

यषट्कम्।

प्रत्युद्गमनीयमुपस्थेये घौतांशुकद्वये ॥ १३४ ॥ विश्वक्सेनिपया छक्ष्म्यां वाराह्यामपि योषिति ।

यान्तवर्गः समाप्तः ।

### रैककम् ।

रः स्मृतः पाक्के तीक्ष्णे राः पुंसि स्वर्णिवित्तयोः । श्रीवेशरचनाक्षोभाभारतीसरलद्भमे ॥ १ ॥ लक्ष्म्यां त्रिवर्गसम्पत्तिविधोपकरखेषु च । विभृतौ च मतौ च स्त्री स्रुः स्त्रियां निष्किरे स्रुवे ॥ २ ॥

#### रद्विकम्।

अरं शीघे च चक्राके शीघगे पुनरन्यवत ।

अप्रं पुग्लादुर्पार परिमाणे पलस्य च ॥ दे ॥

आलम्बने समूहे च प्रान्ते च स्यान्नपुंसकम् ।

आधिके च प्रधाने च प्रथमे चाभिषयवत् ॥ ४ ॥

अस्रः कोणे कचे पुंसि क्षीवमश्राणि शोणिते ।

अस्रं पहरणे चापे करवाले नपुंसकम् ॥ ५ ॥

अस्रं मेघे च गगने धातुमेदे च काश्चने ।

आद्रिः शैलद्रुमार्के नाऽथाङ्घिनी पादमूलयोः ॥ ६ ॥

आद्रा चर्मप्रभेदिन्यां पुंसि मौमे शनैश्चरे ।

आद्रा नक्षत्रमेदे स्यात् स्त्रियां क्रिन्नेऽभिषयवत् ॥ ७ ॥

आरुः पुंसि तरोभेंदे तथा कर्कटदांष्ट्रगोः। इन्द्रः शकादिसभेदे योगभेदान्तरात्मिन ॥ ८॥ इन्द्रा फाणिञ्झके स्त्री स्यादिरा भूताक् सुराम्बुषु । जग्रः शुद्रासुते क्षत्रादुदे पुंसि त्रिषूत्कटे ॥ ९ ॥ स्त्री व वाक्षुद्रयोरुष्ट्री कर्कर्यां करमे पुमान्। उस्रो द्वे च किरणेऽप्युस्नार्जुन्युपचित्रयोः ॥ १० ॥ ऐन्द्रिः काके जयन्ते नाऽषौड्राः पुंभूम्ति नीर्रात । श्रोड्रस्तु तरुभेदे स्यावः क्षरं नीरे क्षरोऽम्बुद् ॥ ११ ॥ करो वर्षीपले रक्मी पाणी प्रसायशुण्डयोः। कदुस्त्रिषु स्वर्णीपङ्गे नागानां मातिर स्त्रियाम् ॥ १२ ॥ करो वधे निश्चये च वलौ यत्ने यताविष । तुषारशैलेऽपि पुमान स्त्रियां दूसां प्रसेवके ॥ १३ ॥ सुत्रर्णकारिकायाञ्च वन्धनागारवन्धयोः। क्षारो रसान्तरे धूर्ते लवगो काचभस्मनोः ॥ १४ ॥ कारिः ख्रियां क्रियायां स्याद्वाच्यालङ्गस्त शिल्पिन । कारुर्विश्वकर्मणि ना त्रिषु कारकशिल्पनोः ॥ १५ ॥ क्षीरं दुग्धे जले कीरः शुक्ते पुंभूमि नीटति । कुरुर्नृपान्तरे भक्ते पुमान् पुंभूम्नि नीवृति ॥ १६॥ श्रद्धः स्यादधमक्रूरक्रपणाल्पेषु वाच्यवत् । धुद्रा व्यङ्गानटीकण्टकारिकासरघास च ॥ १० ॥ चाङ्गरीवेश्ययो हिंसामक्षिकामात्रगोरपि। धुरः स्याच्छेदनद्रव्ये कोकिलाक्षे च गोक्षरे ॥ १८॥ क्रूरस्तु कठिने घोरे नृशंमेऽप्यभिधेपवत् । क्रच्छमाख्यातमाभीले पापसान्तपनादिनोः ॥ १९॥ सेवं शारीरे केदारे सिद्धस्थानकलत्रयोः।

क्रोष्ट्री शृगालिकाकुष्णिवदारीलाङ्गलीपु च ॥ २०॥ क्षौद्रं मधुनि पानीये खरः स्यात्तीक्ष्णधर्मयोः । गर्दभे स्त्री देवताडे खरुदर्पे हरे हये ॥ २१ ॥ दन्ते पुंसि त्रिषु श्वेते खुरः कोलदले शफे। गरी खरायां करणे क्लीवं नोपविषे विषे ॥ २२ ॥ गात्रं गजाग्रजङ्घादिभागेऽप्यङ्गे कलेवरे । गीः स्त्री भाषासरस्वसोगिरिर्ना नेवहगिमदि ॥ २३॥ अद्रौ गिरियके योषिद् गीणीं पूज्ये पुनिह्मषु। गुन्द्रस्तजनके स्त्री तु पियङ्गौ भद्रमुस्तके ॥ २४॥ गुरुख्लिलङ्गचां महति दुर्जरालघुनोरिप। पुमान् निषेकादिकरे पित्रादौ सुरमन्त्रिशा॥ २५॥ पृष्ठः खगान्तरे पुंसि वाच्यिङ्कोऽष छुब्धके । गोवा भूगव्ययोगोंत्रः बैले गोत्रं कुलाख्ययोः ॥ २६ ॥ सम्भावनीयबोधे च काननच्छत्रवर्त्मसु । 🗸 गौरः श्वेतेऽरुणे पीते विशुद्धे चाभिषेयवत् ॥ २७ ॥ ना श्वेतसर्पपे चन्द्रे न द्वयोः पद्मकेशरे । गौरी त्वसञ्चातरजःकन्याशङ्करभार्ययोः ॥ २८ ॥ रोचनीरजनीपिङ्गापियङ्गुत्रसुधासु च। भ्रापगाया विशेषे च यादसां पतियोषिति ॥ २९ ॥ घस्रस्तु दिवसे हिंसे घोरो भीमे हरेऽपि च। चरोऽक्षद्यूतभेवे च भौमे चारे त्रसे चले ॥ ३० ॥ ्चन्द्रः कर्पूरकाम्पिल्लसुधांशुस्वर्णवारिषु । चकः कोके पुमान क्रीवं वर्ज सैन्यर्थाङ्गयोः ॥ ३१ ॥ राष्ट्रे दम्भान्तरे कुम्भकारोपकरणास्त्रयोः। जलावर्त्तेऽप्यथ चरुः पुमान् इच्यात्रभाण्डयोः ॥ ३२ ॥

चारः पियालदक्षे स्याद्वतौ वन्धापसर्पयोः। चारुर्बृहस्पतौ पुंसि शोभने त्वभिधेयवत् ॥ ३३ ॥ चित्राखुपणींगोडुम्बासुभद्रादीन्तकासु च। मायायां सर्पनक्षत्रनदीभेदेषु च स्त्रियाम्॥ ३४॥ तिलकालेख्ययोः स्त्रीवं कर्बुराद्भतयोरिप। तद्यक्तयोस्वन्यालङ्गं चीरी झिल्ल्यां नपुंसकम् ॥ ३५॥ गोस्तने वस्त्रभेदे च रेखालिखनभेदयोः। चुकं दक्षाम्ले चाङ्गेय्यां स्त्री पुंस्यम्लेऽम्लवेतसे॥ ३६॥ चैत्रं मृतदेवकुले ना भूभृन्मासभेदयोः। चौरः पाटच्चरेऽपि स्यात् चोरपुष्पौषधावपि ॥ ३० ॥ क्षत्रा मिसावतिच्छत्रे कुस्तुम्बुरुशिलीन्ध्रयोः। नपुंसकञ्चातपत्रे छिद्रं द्षगारन्ध्रयोः ॥ ३८ ॥ जारी स्यादोषधीभेदे स्त्रियासुपपतौ पुमान् । जीरस्तु जरगे खड्ने टारो छङ्गतुरङ्गयोः ॥ ३९॥ तरस्तु तरणे पुंसि कृशानौ पेटके तरी। तंन्त्रं कुदुम्बकृत्ये स्याव सिद्धान्ते चौषधोत्तमे ॥ ४० ॥ मधाने तन्तुवाये च शास्त्रभेदे परिच्छदे। श्रुतिशाखान्तरे हेताबुभयार्थप्रयोजके ॥ ४१ ॥ इति कर्त्तव्यतायाञ्च तन्त्री वीग्रागुग्रे मता। अमृतादेइशिरयोस्तन्द्री निद्राप्रमीलयोः॥ ४२॥ तारो वानरभिन्मुक्ताविशुद्धचोः शुद्धमौक्तिके । ना नक्षत्रेऽक्षिमध्ये च न ना रूप्यं नपुंसकम् ॥ ४३॥ स्री बुद्धदेवताभेदे बालिगीष्पतिभार्ययोः। त्रिलिङ्गोऽत्युच्चदाब्दे च ताम्रं शूल्वेऽरूणेऽपि च ॥ ४४॥ तीवा तु कटुरोहिरायां राजिकामण्डद्वियोः।

त्रिष्त्रत्युष्णे नितान्ते च कटौ तीरन्तु रोधिस ॥ ४५ ॥ पुंसि त्रपुंशि तोत्रन्तु पाजने वेणुकेऽपि च। दरोऽस्त्री साध्वसे गर्चे कन्दरे तु दरी मता ॥ ४६ ॥ द्राच्ययं मनागर्थे दस्रः खरेऽश्विनीस्रुते । दारुः स्यात् पित्तले काष्ठे देवदारौ नपुंसकम् ॥ ४०॥ द्वारं निर्गमनेडाप स्यादभ्युपाये धरो णिरौ ॥ कार्पासतूलकं कूर्पराजे वस्त्रन्तरेऽपि च ॥ ४८॥ धरा विश्वम्भरायाञ्च स्त्री गर्भाशयमेदसोः । धात्री जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृषु ॥ ४९ ॥ धारा सैन्याग्रिमस्कन्दे तुरङ्गातिपञ्चके । घटादि च्छद्रसन्तत्योः प्रपाते स्याद् द्रवस्य च ॥ ५०॥ खड्ठादेनिशतमुखे धारो ग्रावान्तरेऽप्युणे। अधीरो धैटर्यान्त्रित स्त्रेरे बुधे क्वीवन्तु कुङ्कुमे ॥ ५१ ॥ स्त्रियां प्रवणतुल्यायां नरोऽजे मनुजेऽर्जुने । क्षीवन्तु रामकर्पूरे नक्रं स्याद्रग्रदारुणि ॥ ५२ ॥ नासायां पुंसि कुम्भीरे नारस्तर्णकनीरयोः। नीव्रं नेमौ वलीकेन्द्रोः रेवतीभेऽपि कानने ॥ ६३॥ नेत्रं मधिगुणे वस्त्रभेदे मूले द्रुमस्य च। रथे चक्षुषि नद्याञ्च नेत्री नाड्याञ्च योषिति ॥ ५४ ॥ परः श्रेष्ठारिद्रान्योत्तरे क्लीवन्तु केवले। पत्रन्तु वाहने पर्णे स्यात् पक्षे शरपाक्षियोः॥ ५५॥ पारं परतटे पानते न स्ती पारा नदीभिदि । पारी पूरे च कर्कटर्या पादरज्जौ च दन्तिनः ॥ ५६॥ पात्रं स्हवादौ पर्णे च भाजने राजमन्त्रिण । तीरद्वयान्तरे योग्ये पुरुः माज्येऽभिधेयवत् ॥ ५७ ॥

धुंति स्याद् देवलोके च नृपभेदपरागयोः। पुरं नपुंसकं गेहे देहपार्टालपुत्रयोः॥ ५८॥ पुष्पादीनां दलाहत्ती ना गुग्गुली न ना पुरि। पुण्ड्रो दैसविशेषे सुभेदयो रितमुक्तके ॥ ५९ ॥ चित्रे कृमौ पुराडरीके पुंभूक्ति नीटदन्तरे। पूरो जलसमूहे स्याद् त्रणसंशुद्धिलाचयोः॥ ६०॥ पोत्रं वज्रे मुखाग्रे च शुकरस्य इलस्य च। पौरं त्रिषु पुरोद्भृते कचृणे तु नपुंसकम् ॥ ६१ ॥ वरो जामार्तार हतौ देवतादेरभीप्सिते। षिड्गे पुंसि त्रिषु श्रेष्ठे कुङ्कुमे तु नपुंसकम् ॥ ६२ ॥ वरी मोक्ता शतावय्यी वरा च स्याद फछत्रिके। मनागिष्टे वरं क्वीवे केचिदाहुस्तद्व्ययम् ॥ ६३ ॥ बभुर्वेश्वानरे शुलवाणौ च गरुड्घजे। विशाले नकुले पुंसि पिङ्गले त्विभिधेयवत् ॥ ६४ ॥ नकः शनैश्चरे पुंसि पुटभेदे नपुंसकम् । त्रिषु क्रूरे च कुटिले चारः सूर्यादिवासरे ॥ ६५ ॥ दारे हरे कुञ्जदक्षे दन्दावसरयोः क्षणे। वारी स्याद् गजवन्धन्यां कलस्यामपि योषिति ॥ ६६ ॥ वारिर्वाग्गजवन्धन्योः स्त्री क्षीवेडम्बुनि बालके । वीरो रसविशेषे पुंस्युत्तरे सुभटे त्रिषु ॥ ६० ॥ स्री सुराक्षीरकाकोलीतामळक्येलवालुके। पतिपुत्रवतीर्म्भामम्भारीदुग्धिकासु च ॥ ६८ ॥ मलपूक्षीरविदायगीः क्लीवं शृङ्गयां नलेऽपि च। भरुः स्वर्णे हरे पुंसि भरोऽतिवायभारयोः ॥ ६९ ॥ भद्रः शिवे खझरीटे दृषमे च कदम्बके।

करिजातिविश्लेषे ना क्लीवं मङ्गलमुस्तयोः ॥ ७० ॥ काञ्चने च स्त्रियां रास्नाकृष्णाव्योमनदीषु च। तिथिभेदे पसारिण्यां कद्फलानन्तयोरिप ॥ ७१॥ त्रिषु श्रेष्ठे च साधौ स्यान्न पुंसि करणान्तरे। भारः स्याद् वीवधे विष्णौ पलानां द्विसहस्रके ॥ ७२॥ भीक्रार्ते विलिङ्गः स्याद् वरयोषिति योषिति । अभूरिनी बासुदेवे च हरे च परमेछिन ॥ ७३॥ नपुंसकं सुवर्गो च पाज्ये स्याद् वाच्यलिङ्गकः। मन्त्रो वेदविशेषे स्याद् देवादीनाञ्च साधने ॥ ७४ ॥ . गुह्यवादेऽपि च पुमान् मरुनी गिरिधन्वनोः। ्रमात्रा कर्णविभूषायां वित्ते माने परिच्छदे ॥ ७५ ॥ अक्षरात्रयवे स्वलेप क्लीवं कारस्यें ऽवधारणे। ्रमारो मृसौ स्मरे विघ्ने मारी चण्ड्यां जनक्षये ॥ **७६** ॥ मारिः स्त्रीः मार्ग्णे वर्षे मित्रं सुदृदि न द्वयोः। सूर्वे पुंसि सुरा गन्धद्रच्ये दैत्यान्तरे पुमान् ॥ ७७ ॥ यात्रा तु यापनेऽपि स्याद् गमनोत्सत्रयोः स्त्रियाम् । रन्ध्रन्तु दृषणे छिद्रे राष्ट्रं स्याद्ग्यत्रर्तने ॥ ७८ ॥ चपद्रवे क्वीवपुंसोः रुरुनी सुगदैसयोः। रेब्रं रेतिस पीयूषे पटवासे च सुतके ॥ ७९ ॥ रोध्रो ना सावरे इतिवमपराधे च कि ल्विषे । रौद्रो धर्मे रसे चएड्यां स्त्री तीत्रे भीषणे त्रिषु ॥ ८० ॥ वज्रं स्याद् बालके धाव्यां क्षीत्रं योगान्तरे पुमान् । वजा स्तुह्यां गुहूच्याञ्च वजी स्तुह्यन्तरे स्मृता ॥ ८१ ॥ दम्भोलौ हीरकेऽप्यस्ती वधं त्रपुतरत्रयोः। वमस्ताते प्रमानस्त्री रेगाँ क्षेत्रे चये तटे ॥ ८२ ॥

वक्त्रं मुखे इत्तभेदे व्युत्रो व्यासक्त त्राकुले। वाश्रो ना दिवसे क्रीवं मन्दिरे च चतुष्पथे ॥ ८३ ॥ व्याघ्रः स्यात् पुंसि शार्ट्ले रक्तरण्डकरञ्जयोः। श्रेष्टे नराद्युत्तरस्थः कण्टकार्ट्यान्तु योषिति ॥ ८४ ॥ वृत्रो रिपौ धने ध्वान्ते शैलभेदेशच दानवे। वेरं कलेवरे क्लीवं वार्त्ताकौ कुङ्कुमेऽपि च ॥ ८५ ॥ बोड़ी स्त्री परापादे ना मोनसाही झपान्तरे। शरस्तजनके वागो दध्यग्रे ना कारं जले ॥ ८६॥ शस्त्र छौहास्त्रयोः क्षीवं छुरिकायान्तु योषिति। शकः पुमान् देवराजे कुटजार्ज्जनमृहहोः॥ ८७॥ बाद्रनीऽम्भोधरे जिल्ली शहनां कोपत्रज्ञयोः । बारिर्नाऽक्षोपकरणे स्त्रियां शकुनिकान्तरे ॥ ८८ ॥ युद्धार्थगजपर्याणे व्यवहारान्तरेऽपि च। शारः स्यात् शवछे वाच्यलिङ्गः पुंति समीरग्रे॥ ८९॥ श्रक्षोपकरगो शास्त्रं न द्वयोरागमाज्ञयोः। शिग्रुर्ना शाकमात्रे च शोभाक्षनमहीरुहे ॥ ९० ॥ विशो ना पिष्पलीमूले स्याद् धमन्याञ्च योषिति । भीघं नलदे चकाङ्गे क्षीवं दुतगतौ त्रिष्ठ ॥ ९१ ॥ धभं स्यादभ्रके क्षीत्रमुदीप्रधुक्लयोसिषु । धकः स्याद् भार्गवं ज्येष्ठमासे वैश्वानरे पुमान् ॥ ९२ ॥ रेतोऽक्षिर्हाग्भदोः क्लीवं शुरः स्याद् यादवे भटे। स्वरः पुंसि यूपखण्डे भिद्रेडप्यधरे शरे ॥ ९३॥ सवं यज्ञे सदादानाच्छादनारण्यकैतवे । सरो दध्यग्रगत्योर्ना स्वरो नासासमीरग्रे॥ ९४॥ षदात्तादात्रकारादी पद्जादी च ध्वनी पुमान्।

सारो वले स्थिरांशे च मांज्जन पुंसि जले धने ॥ ९५॥ न्याय्ये क्लीवं त्रिष्ठ वरे,सान्द्रं वने धने सृदौ । स्फारः स्याद पुंसि विकटे,कनकादेश्च बुद्धुदे ॥ ९६॥ सिमो निदाधसिलले सिमा तु सरिदन्तरे । स्थिरा भूशालपण्योंना शनौ मोक्षेऽचले त्रिष्ठ ॥ ९७॥ सीरोऽकं हलयोः पुंसि सुरा चषकमद्ययोः । पुंलिङ्गास्त्रिदिवेशे स्याद सृत्वं तन्तुच्यवस्थ्ययोः ॥ ९८॥ शास्त्रादिस्त्रणाग्रन्थे स्वरः स्वच्छन्दमन्दयोः । इरिश्चन्द्राकं वाताश्यक्षभेकयमाहिष्ठ ॥ ९९॥ कपौ सिहं हरेऽजेऽशौ शक्ते लोकान्तरे पुमान् । वाच्यवद पिङ्गहरितोहारो मुक्तावलौ युधि ॥ १००॥ हारिः पिषकसन्तानद्युतादिभङ्गयोः स्त्रियाम् । हिस्ता त्वेलावलीमांस्योः स्त्रियां स्याद् घातुकेऽन्यक्त ॥१०१॥ हीरा तेलावलीमांस्योः प्रियां स्याद् घातुकेऽन्यक्त ॥१०१॥ हीरा तेलाम्बुकालक्ष्मयोः प्रेसि शङ्करवज्रयोः । होरा लग्नेऽपि राश्यद्धे रेलाशास्त्रभिद्धोरिप ॥ १०२॥

#### रत्रिकम्।

प्रमरिस्तदशेऽप्यस्थिसंहारे कुलिशदुमे ।
स्त्री गुड्रच्यमरावसोः स्थूणादूर्नाजरायुषु ॥ १०३ ॥
प्रमरं गजपश्चार्द्धे स्याज्जरायौ तु योषिति ।
इतरिस्मन्नीप तथाऽर्नाचीनेऽप्यन्यलिङ्गकम् ॥ १०४ ॥
अधरस्तु पुमानोष्ठे हीनेऽनुद्धे तु वाच्यवत् ।
अध्वरः सावधाने स्याद् वसुभेदे ऋतौ पुमान् ॥ १०५ ॥
प्रमन्तरमवकाशावधिपरिधानान्ताद्धिभेदताद्य्ये ।
ि छिद्रात्मीयविनावहिरवसरमध्यात्मसहशेषु ॥ १०६ ॥
प्रमन्तर गजान्सजङ्घादिदेशे चरमे त्रिषु ।

द्रं वदां यथात्रण नर्रातांत्र दीतम् , द्रे वलं न्यात्रण नर्रातांत्र दीतम् , द्रे वलं न्यात्रण CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection Dictized By Shadhanta a Sangotir Gydan Kosha न्यरण

अम्बरं न द्वयोव्योक्ति सुगन्ध्यन्तर्वस्त्रयोः ॥ १०० ॥ श्रङ्गारमुल्मुके न स्त्री पुंलिङ्गस्तु महीसुते । ग्रङ्कुरो रुधिरे लोम्नि पानीयेऽभिनवोद्भिदि ॥ १०८ ॥ ब्राङ्गने अजिरं माङ्गर्णे वाते विषये दर्दरे तनौ । र जिन्माम्। चण्ड्यामक्षरं ब्रह्मवर्णयोः पुंसि शङ्करे ॥ १०९ ॥ आंशरो वीतिहात्रे स्याद्राक्षमे भास्करे पुमान्। अण्डीरः पुरुषे शक्तेऽररं छदकपाटयोः ॥ ११० ॥ अवीराऽपतिपुत्रायां स्त्री सत्त्वरहिते बिपु। अगुरु क्लीवं जोङ्गकशिशपयोर्वाच्यवल्लघुनि ॥ १११ ॥ ब्रम्लरा रजनीराक्योरसुरो देवारिभास्करयोः। **ब्राकरो निवहोत्पत्तिस्थानश्रेष्ठेषु कध्यते ॥ ११२ ॥** श्राधारश्राधिकरग्रेडप्यालवालेडम्बुधार्गे। श्रासारः स्यात् मसर्गो वेगदृष्टौ सुहृद्धले ॥ ११३ ॥ माहारः स्यादाहरके भोजने च पुमानयम् । आदारस्तु पुमान् वैश्वानरे च रजनीचरे ॥ ११४ ॥ आकार इङ्गिताकुसोरितरोऽन्यत्र पामरे । इत्वर्यमसां पथिके क्रूरकर्मणि च त्रिषु ॥ ११५॥ ईश्वरो मन्मथे शम्भौ नाडडढ्ये स्वामिनि वाच्यवत् । ई अरी चे दवरोमाया मुदरं जठरे युधि ॥ ११६॥ उदारो दातृमहतोर्दक्षिणे चाभिधेयवद । उर्वरा सर्वेशस्याट्यभूमौ स्याद् भूमिमात्रके ॥ ११७॥ उत्तरा दिग्विशेषे च स्तुषायामर्जुनस्य च। विराटस्य सुते ना स्यादृद्धीद्यीच्योत्तमे त्रिषु ॥ ११८ ॥ न्षुंसकं मतित्राक्येऽथोद्धारश्चोद्धृताष्ट्णे । ऋक्षरं वारिधारायामृक्षरश्चर्तिंवाज स्मृतः ॥ ११९॥

एकाग्रमन्यछिङ्गं स्यादेकतानेऽप्यनाकुले। औद्यीरं शयनासनचामरदगडंडप्युशीरजे मोक्तम् ॥ १२०॥ क्रकरः करीरदृक्षे दीने क्रकचे च पक्षिभेदे च । कदरः क्वेतखदिरे क्रकचन्याधिभेदयोः ॥ १२१ ॥ कर्वुरं सलिले हेम्नि कर्वुरः पापरक्षसोः। कर्त्वरा कृष्णवन्तायां शवले पुनरन्यवत् ॥ १२२॥ कर्परः स्यात् कपाले च शस्त्रभेदकटाहयाः । कन्यरो वारिवाहे स्याद् ग्रीवायां कन्यरा मता ॥ १२३॥ कर्तरः कथितो च्याघ्रे शिवायामपि कर्वरी। कञ्जरो जठरे सूट्ये विरिश्चो वारणे सुनौ ॥ १२४ ॥ करीरो वंशाङ्कुरेऽस्त्री दक्षभिद्घटयोः पुमान्। करीरी चीरिकायाश्च दन्तमूले च दन्तिनाम् ॥ १२५ ॥ कटित्रं रज्ञानायाश्च चर्माङ्गे कटित्रासिस । कच्छरा शुक्रिकाम्ब्याच शटीदुष्पर्शयोर्गप ॥ १२६ ॥ कच्छुरः पुंश्रले कच्छुयुक्ते च कवरी पुनः । पृष्ट्यीतुङ्गयोः केशवेदो कवरं लवगाम्छयोः ॥ १२७॥ कवर्ष्युमायां ना रक्षःपापयोर्भेषजान्तरे। कर्मारो जातिभेदे च त्वचिसारे च पुस्ययम् ॥ १२८॥ क्योरः क्णिकारे च करिणीवेश्ययोः स्त्रियाम्। 🗸 कचरं कुत्सिते वाच्यलिङ्गं तक्रे नपुंसकम् ॥ १२९ ॥ ्रकर्करी भाण्डभेदे ना दर्पणे कठिने त्रिषु। कड़ारः पिङ्गले दासे कलत्रं श्रोणिमार्घ्ययोः ॥ १३०॥ दुर्गस्थाने नृपादीनां कटमूः पंसि राक्षसे। विद्याधरे महादेवे तथा स्यादश्चदेवते ॥ १३१ ॥ कन्दरस्तङ्कुशे पुंसि गुहायाश्च नपुंसकम्।

कर्वुरः स्यात् पुमान् शट्यां सुत्रर्णे तु नपुंसकम् ॥ १३२ ॥ काश्मीरं कुङ्कुमेऽपि स्यात् टङ्कपुष्करमूलयोः। कावरी स्यात सरिद्धेदे पुरायनारीहरिद्रयोः ॥ १३३ ॥ कान्तारोऽस्त्री महारण्ये विले दुर्गमवर्त्मीन । पंसि स्यादिश्च भेदेऽथ किशोरोऽश्वस्य ज्ञावके ॥ १३४ ॥ तैलपण्योषधौ च स्यात् तरुणावस्थस्र्ययेयोः। किमीरो नागरक्ने च कर्बुरे राक्षसान्तरे ॥ १३५ ॥ किंशारुनी शस्यशुके विशिखे कङ्कपक्षिणि। कुहरं गह्नरे किद्रे क्लीवं नागान्तरे पुमान् ॥ १३६ ॥ कुक्कुरः सारमेये ना ग्रन्थिपर्गे नपुंसकम् । कूर्परः स्यात् कफोग्गौ च जानुन्यपि च पुंस्ययम् ॥१३७॥ कुआरोऽनेकपे केशे स्त्री धातक्याञ्च पाटलौ। कुनारः स्यात् शुके स्कन्दे युवराजेऽश्वचारके ॥ १३८॥ वालके वरुणद्रौ ना न द्वयोजीसकाञ्चने। कुमारी बैलितनया नवमाल्योर्नदीभिदि॥ १३९॥ सहापराजिताकन्याजम्बुद्वीपेषु च स्नियाम् । कुठारुनी द्रुम कीशे कुट्टारं केवले रते ॥ १४० ॥ कुवेरः स्यात पुंसि नन्दी दक्षे पुण्यजनेश्वरे । कूत्रसिषु चारौ ना कुब्जके स्त्री युगन्धरे ॥ १४१॥ केशरं हिङ्गुले क्लीवं किञ्जलके न स्त्रियां पुमान् । सिंहमटायां पुत्रागे वकुले नागकेवारे ॥ १४२ ॥ केदारोऽद्रौ शिवे क्षेत्रे भूमिभेदालवालयोः। केतारः कुम्भिनरके दितरःकपोलसन्धिषु ॥ १४३ ॥ काटरः पुंसि नकुले शत्रुगोपकशक्रयोः। कोहारो नागरे कूपे पुष्करिण्याश्च पाटके ॥ १४४ ॥

खपरः क्रमुके भद्रमुक्तके कलसेऽपि च। ख्यरस्तस्करे धूर्ने भिक्षाभाण्डकपालयोः ॥ १४५ ॥ खर्जूरं इप्यस्तलयोर्देश्चिके ना द्रुमे द्रयोः। खदिरी शाकभेदे स्त्री ना चन्द्रे दन्तवावने ॥ १४६॥ खण्डाभ्रमभ्रलेशे स्यात् तथा दन्तक्षतान्तरे । खिङ्किरस्तु शिवाभेदे खट्टाङ्गे वारिवालके ॥ १४७॥ गग्रेहः कर्णिकाराद्वी करिणीवेदययोः स्त्रियाम्। गर्गरो मीनभेदे स्त्री मन्यन्यामय गह्नरम् ॥ १४८॥ गुहागहनदम्भेषु निकुक्षे तु पुमानयम्। गान्धारः पुंसि सिन्दूरे रागदेशप्रभेदयोः॥ १४९॥ गायत्री विपदादेवीच्छन्दोभित्सदिरेषु च। गोपुरं द्वारि पूर्दारि कैवर्त्ता मुस्तके डाप च ॥ १५०॥ वर्षरो ना चलद्वारिध्वानोल्कनदान्तरे। स्त्री क्षुद्रघण्ट्यां वीणाया भेदे स्वरान्तरे विषु ॥ १५१ ॥ चमरं चामरे स्नी तु मञ्जरी सृगभेदयोः। र्चान्दरोऽनेकपे चन्द्रे चत्त्ररं स्थण्डलेऽङ्गने ॥ १५२॥ चङ्कुरः स्याद्रथे हक्षे चातुरो नेत्रगोचरे । चादुकारिनियन्वोश्च त्रिषु दाह्ये तु चातुरी ॥ १५३॥ चक्रगण्डौ च पुंसि स्याचामरं चमरापि च। दण्डे च वालव्यजने चिकुरस्तरलागसोः ॥ १५४॥ पक्षित्रक्षभिदोः केशे गृहवभ्रौ सरीस्रे । छिदिरः पावकं रज्जौ करबाले परश्वधे ॥ १५५॥ क्तिद्राश्छेदनद्रव्ये घूर्ते वैशिशा च त्रिषु। जठरो न स्त्रियां कुक्षौ दृद्धकर्कटयोस्त्रिषु ॥ १५६॥ जर्जरः शैवछे शक्रध्वजे त्रिष्ठ जरातुरे।

जम्बीरः प्रस्थपुष्पे स्यात तथा दन्तशरदुमे ॥ १५७ ॥ जलेन्द्रः पुंसि वरुगे जम्भले च महोदधौ। भार्भारः स्याव कलियुगे वाद्यभागडे नदान्तरे ॥ १५८ ॥ झल्लरी झलरी च द्वे हुड़क्के वालचक्रके। टहरी स्यान् सृषावादे लम्पापटहवाद्ययोः ॥ १५९ ॥ टङ्कारो विस्मये पुंसि मसिद्धौ शिक्षिनीध्वनौ । टगर्ष्ट्रङ्गुणक्षारे हेलाविश्रमगोचरे ॥ १६०॥ नाऽन्यवत् केकराक्षे स्याङ्किङ्गरी डङ्गरेऽपि च। क्षेपे तिमसं तिमिरे कोपे स्त्री तु तमस्तती ॥ १६१॥ कच्यापसनिशायाञ्च त्वक्पत्रन्त वराङ्गके। स्त्री कारव्याञ्च तिमिरं ध्वान्ते नेत्रामयान्तरे ॥ १६२ ॥ धीवरो नाडम्बुधी व्याधे तुम्बुरी कुक्कुरस्त्रियाम् । धन्याकेऽपि तुपारस्तु की तले की करे हिमे ॥ १६३ ॥ तुवरस्तु कषाये स्यात् काक्ष्याहक्योस्तुवर्याप। त्वरोऽक्मश्रुपुरुषेऽमौढ़कृङ्गगवेऽपि च ॥ १६४ ॥ पुरुषव्यञ्जनसक्ते स्याव कषायरसेऽपि च। दहरो भ्रातरि स्वल्पे भूषिकायाश्च बालके ॥ १६५ ॥ दन्तरस्त्रन्नतरदे तथोन्नतानते निषु। दर्रः पर्वते पुंसि विष्वीषद् भग्नभाजने ॥ १६६ ॥ बर्दुरस्तोयदे भेके वाद्यभाण्डाद्रिभेदयोः। दर्दुरा चण्डिकायां स्याद् ग्रामजाले नपुंसकम् ॥ १६७॥ दण्डारो वहने मत्तवारणे शरयन्त्रके। कुम्भकारस्य चक्रे च द्वापरः संशये युगे ॥ १६८॥ दासेरो दासिकापसे त्रिषु पुंसि क्रमेलके। दुर्दरः पुंसि नरकान्तरे स्वाहषभौषघे ॥ १६९ ॥

दैसारिः पुंसि सामान्यदेवे च गरुड्ध्वजे । धूसरी किन्नरीभेदे ना खरे त्रिषु पाण्डुरे ॥ १७०॥ नरेन्द्रस्तु महीपाले विषयैद्ये च पुंस्ययम् । नर्मरा तु दरीमस्नासरलानिष्कलासु च ॥ १७१॥ नागरं मुस्तके शुण्ड्यां विद्ग्धे नगरोद्भवे । निकरो निवहें सारे न्यायदेयधने निधौ ॥ १७२॥ निर्जरः स्यात् पुमान् देवे जरात्यक्ते तु वाच्यवत् । निर्जरा तु गुडूच्याञ्च तालपण्यामिप स्त्रियाम् ॥ १७३॥ निर्भारस्तु सहस्रांश्रतुरङ्गं तुषपावके । निकारः स्यात परिभवे धान्यस्योत्क्षेपग्रेडिप च ॥१७४॥ निर्दरं निर्भरे सारेऽन्यत्र जु कठिनेऽत्रपे। स्यात्रीवरो वाणिजके वास्तव्ये च पुमानयम् ॥ १७५॥ प्रवरं सन्ततौ गोत्रे क्वीवं श्रेष्ठे तु वाच्यवत् । प्रखरं हयसन्नाहे कुक्कुरेऽश्वतरेऽपि च ॥ १७६॥ पुंसि त्रिष्वयन्तखरे पवित्रं वर्षणे कुरो । ताम्रे पयसि च क्रींवं मेध्ये स्यादिभिधेयवत् ॥ १७०॥ मदरो रोगभेदे स्याद् विदारे शरभङ्गयोः। प्रकरः स्यात् पुमान् सङ्घे विकीर्याकुसुमादिषु ॥ १७८॥ नपुंसकं जोङ्गके स्त्री नाट्याङ्गे चत्वरावनौ । पङ्कारः दौवलं सेतौ सोपाने जलकुब्जके ॥ १७९॥ प्रस्तरो प्राव्धि च मणौ प्रकारस्तुल्यभेदयोः। पदारः पादघूलौ स्याव पादालिन्देऽपि पुंस्ययम् ॥१८०॥ प्रसरः प्रख्ये वेगे स्यात पटीरस्तु मूलके। केदारे वेणुसारे च वारिदे तितजन्यिप ॥ १८१ ॥ स्याद्रङ्गे वातिके पुंसि पामरः खलनीचयोः।

पाराद्धरः स्यान्मरुवके वर्गी ना तद्वति त्रिष्ठ ॥ १८२ ॥ वार्परो भक्तशिक्थे स्यात्कीनाशे राजयक्ष्मिशा । जराटेडिंप कदम्बस्य केशरे च गदान्तरे ॥ १८३॥ प्रान्तरं विपिने दूरशुन्यवर्त्मीन कोटरे। पिठरः स्थाल्यां ना क्वीवं मुस्तामन्यानदण्डयोः॥ १८४॥ पिअरोऽश्वान्तरे पीते स्त्रीतं स्वर्णे च पीतने। विण्डारः क्षपणे गोपे महिषीरक्षके द्वमे ॥ १८५॥ पीवरः कच्छपे स्थूले पुष्करं खेऽम्बुपद्मयोः। तुर्यवक्त्रे खडुफले हस्तिहस्ताग्रकाण्डयोः ॥ १८६ ॥ कुष्रौषधे द्वीपतीर्थभेदयोश्च नपंनकम् । ना रोगनागविहगनपभेदेषु वारुणौ ॥ १८७ ॥ वण्टरः स्थागिकारज्जौ लङ्गूले कुझरस्य च। करीरकोषे तालस्य पल्लवे च पयोघर ॥ १८८ ॥ वन्धुरं मुकुटे पुंसि स्त्रीचिह्नतैलकलकयोः। बन्धूके विधरे हंसे त्रिषु स्याद्रम्यनम्रयोः ॥ १८२ ॥ बन्ध्रा पराययोषायां स्त्रियां पुंभूम्नि शक्तु । वन्ध्रः शोभने नम्ने वरत्रा वर्द्धीकक्षयोः ॥ १९० ॥ भ्रमरः कामुके भृङ्गे भ्रामरं मधुनि स्मृतम्। पुंसि मस्तरभेदेडथ भास्करोडग्रौ मभाकरे ॥ १९१ ॥ भारपहिः शैलभेदे स्यान् मृगभेदे च तत्र च। कीड्या पर्भाटवीयां पुत्रो येनोपपादितः ॥ १९२ ॥ भृङ्गारी भिक्तिकायां स्यात् कनकाली पुनः पुमान्। मत्तरा मिसकायां स्यान् मात्तर्यक्रोधयोः पुमान् ॥१९३॥ असहाप्रसम्पत्ती कृपणे चाभिधेयवत । मधुरा शतपुष्पायां मिश्रयानगरीभिदोः ॥ १९४ ॥

मधुकर्कटिकाभेदामधुळीयष्टिकासु च। हीवं विषे पुंसि रसे तद्रव स्वादुशियेऽन्यवत् ॥ १९५॥ भन्दरस्तु पुमान् मन्थशैले मन्दारपादपे। बाच्यवद् बहुले मन्दे मन्दारः स्यात् सुरद्वमे ॥ १९६॥ पारिभद्रेऽर्कपणे च मदारो हस्तिध्र्त्तयोः मन्दिरं नगरेऽगारे क्लीवं ना मकरालये ॥ १९७॥ मन्यरः कोषफलयोर्बाधमन्थानयोः पुमान् । कुसुम्भ्यां न द्वयोर्मन्दे पृथौ वक्रेऽभिषेयवत् ॥ १९८॥ मकरो यादसो भेदे निधिराशिपभेदयोः। मयूरो विह्चूडायामपामार्गे विाखण्डिन ॥ १९९॥ महेन्द्रः पर्वते शक्रे मधुद्रोऽलीच कामुके। मन्द्रा वाजिशालायां श्रयनीयार्थवस्तुनि ॥ २००॥ मसुरा मसुरो वा ना वेश्यात्रीहिमभेदयाः। मसूरी पापरोगे स्याद्रपधाने पुनः पुमान् ॥ २०१॥ मर्मरो वस्त्रपर्णादेस्वने स्त्री पीतदारुणि। मञ्जरी तिलकदुरुमुक्तयोर्वे छरी द्वयोः ॥ २०२॥ मकुरः स्याव मुकुरवद् दर्पणे वकुलद्वमे । कुलालदण्डे माठरो च्यासेऽर्कपारिपार्थिके ॥ २०३॥ मार्जार भ्रोतौ खट्टाशे मिहिरः सूर्य्यटद्धयोः । मुद्गरं कछिकाभेदे पुंसि लोष्ट्रादिभेदने ॥ २०४॥ मुदिरः कामुके मेघे मुहिरः काममूर्खयोः। मुर्मुरस्तुषवह्रौ स्यान्मन्मथे रविवाजिनि ॥ २०५॥ मृगारिः स्यात् पुरित कण्ठीरवज्ञार्द्छयोरिप । रुधिरोऽङ्गारके पुंसि क्वीवन्तु कुङ्कुमास्रजोः॥ २०६॥ वदरा गृष्टिकार्पास्योरेलापण्यां स्त्रियां प्रमान् ।

कार्पामस्यास्थि वदरी कोला क्रीयन्तु तत् फले ॥ २०७॥ बटरः कुक्कुटे वस्त्रे शंठ च वशिरः पुनान् । किनिहीहासिपिप्पल्योः स्नीवेऽव्यिलवर्णे स्मृतः ॥ २०८॥ वर्तरः पामरे केशे चक्रले नीष्टदन्तरे। फिञ्चकायां पुमान् शाकभेदपुष्पभिदोः स्त्रियाम् ॥ २०९॥ वर्करः परिहासे स्याच्छागे युवपन्नात्रीप । वल्छरं स्याद् वनक्षेत्रे गहनोष्रयोरिष ॥ २१० ॥ वल्छरा त्रिषु संशुष्कमांसश्चकरमांसमोः। वार्दरं कुष्णलावीजदक्षिणावर्त्तगङ्ख्यो ॥ २११ ॥ नीरे च कार्काचञ्चायां भारताञ्च नपुंसकम्। वागरस्तु गतातङ्के मुमुक्षौ वातवेष्टके ॥ २१२ ॥ विशारदे विषाणंडिप निर्णये वार्केडिप च। वासरस्तु पुमान् नागिवशेषे दिवसेऽस्त्रियाम् ॥ २१३ ॥. वासुरा वासितायां स्याद् वासतेयभुवि स्त्रियाम्। विष्टरः कुशमुष्टी स्यादासने च महीरुहे ॥ २१४ ॥ विसारो वाक्मपञ्चे स्याद् विस्तारे मरायंऽपि च। विदुरो नागरे धीरे कौर्याणाञ्च मान्त्रीय ॥ २१५ ॥ विध्रं स्यात् पविश्लेषे न द्वयोविकले त्रिष् । रसालायां स्त्री विदारो जलोच्छासाजिदारणे ॥ २१६ ॥ विदारी बालपर्याञ्च रोगभेदेश्वगन्धयोः। विवरं दूपगो गर्ने विसरः प्रसरे ब्रजे ॥ २१७ ॥ विस्तारो विस्तृतौ स्तम्बे विकारो विकृतौ रुजि । विहारो भ्रमणे स्कन्धे लीलायां सुगतालये ॥ २१८ ॥ शतरो म्ले छ भेदे च पानीये शङ्करेऽपि च। शम्बरं सिळले प्रीस मृगवैसिविशेषयोः ॥ २१९ ॥

शम्बरी चाखुपण्यां स्यात् शर्वेरी यामिनीस्त्रियोः। शर्करा खण्डविकृताबुपलाकर्परांशयोः ॥ २२०॥ शर्कराडिन्त्रतदेवोडिप रुग्भेदे सकलेडिप च। शकरी छन्दसो भेदे नदीमेखलयोरिप ॥ २२१॥ शणीरं शीणमध्यस्यपुलिने दर्दरीतटे । श्रथुरः पूज्ये स्त्री ब्राह्मयां शारीरं देहजे व्षे ॥ २२२॥ बार्करः स्याद् दुग्यफेनश्वर्करान्वितदेशयोः । शाङ्करस्तु वलीवर्दे छन्दोभेदे नपुंनकम् ॥ २२३॥ वार्वरन्त्वन्धतमसे घातुके भेचलिङ्गकम् । शालारं स्याद् इस्तिनले सोपाने पक्षिपञ्जरे ॥ २२४॥ शावरी शुकशिम्ब्यां स्यात् पुंसि पापापराधयोः। छोघ्रे च बाङ्कारः पुंसि कार्तिकेये गणाधिये ॥ २२५॥ विालरोऽस्त्री दुमाग्रेऽदिशृङ्गे पुलककक्षयोः। पक्कदाड़िमत्रीजाभमाणिक्यसकलाग्रयोः ॥ २२६ ॥ शिशिरो ना हिमे न स्त्री ऋतुभेदे जहे तिषु। विालीन्द्रं कन्दलीपुष्पे करके ना भाषान्तरे ॥ २२७॥ दुभेदे स्त्री तु विद्याभिवे गराडूपवीसृदोः। भीकरं भारळे वातस्रताम्बुकगायोः पुमान् ॥ २२८॥ शुषिरं वंदयादिवाचे विवरे च नपुंसकम्। मूषिके ना स्त्रियां नल्योषधौ रन्ध्रान्त्रिते त्रिषु ॥ २२९॥ शृङ्गारः सुरते नाटचरसे च गजमण्डने। नपुंसकं लवङ्गेऽपि नागसम्भवचूर्णयोः ॥ २३० ॥ सम्बरो दैत्यहरिग्रामत्सशैलिजनान्तरे। नपुंसकन्तु सल्लिखे द्वतिविशेषयोः ॥ २३१ ॥ सङ्कारोऽग्रिचटकत्कारे सम्मार्जन्यवपुञ्जिते ।

नवद्षितकन्यायां सङ्कारी पुनरुच्यते ॥ २३२ ॥ संस्कारः मतियते उनुभवे मानसकर्मीगा। संस्तरः मस्तरे यहे सङ्गरो युधि चापदि ॥ २३३॥ कियाकारे विषे चाङ्गीकारे स्त्रीवं शमीफले। सम्भारः सम्भूतौ सङ्घे सामुद्रं देहलक्षणे ॥ २३४ ॥ समुद्रजेऽन्यलिङ्गोऽथ सावित्रः शङ्करे वसौ । सात्रिची सस्वत्पत्न्यां ब्रह्मपत्न्युमयोरापि ॥ २३५॥ सिन्द्रसारुभेदे स्यात सिन्द्रं रक्तचूर्णके । सिन्द्री रोचनारक्तचेळिकाधातकीषु च ॥ २३६॥ सुनारस्तु धनीस्तन्ये सर्पाण्डकलिक्क्योः। मुन्दरी तरुभिन्नारीभिदोः स्त्री रुचिरेडन्यवत् ॥ २३७॥ सैरिन्धी परवेशमस्यीशलपकृतस्ववशिक्षयाम् । वर्णमङ्करसम्भृतस्त्रीमहिक्कियोरिष ॥ २३८ ॥ सौवीरं काञ्जिके स्रोतोऽञ्जने च वदरीफले। ना तु नीहति हारिद्रं हरिद्रारिक्षते विषु ॥ २३९ ॥ ना नीपद्यक्षे हिण्डीरः फेनवार्त्ताकुपूरुषे।

### रचतुष्कम्।

महत्करो व्रणकृति त्रिष्ठ भल्लातके पुमान् ॥ २४० ॥
भवेदिभिमरो युद्धे वधे स्ववलसाध्वसे ।
मनुत्तरं त्रिष्ठ श्रेष्ठे मितजलपविवर्जिते ॥ २४१ ॥
अलङ्कारस्तु हारादावुपमादावळङ्कृतौ ।
मवहारः पुमान् चौरे चूत्युद्धादिविश्रमे ॥ २४२ ॥
निमन्त्रणोपनेतव्यद्वव्ये ग्राहाक्षयादिस ।
अवतारोऽवतरणे पुष्करिण्यादितीर्थयोः ॥ २४३ ॥
अवस्कारोऽपि वर्चस्के गुह्येऽथावसरः पुमान् ।

प्रस्तावे मन्त्रभेदे च वर्षणे चापि की तितः ॥ २४४॥ उपलादावकूपारः कूर्मराजे महोदघौ। असिपत्रः खडुकाषे पुमानिसौ च नारके ॥ २४५॥ भवेदश्वतरो वेगसरे नागान्तरेऽपि च। श्राभिहारोऽभियोगे च चौर्ये सन्नइनेऽपि च ॥ २४६॥ श्रीप्रहोत्रोऽग्रिहीवषोरर्द्धचन्द्रो नख्सते । गलहस्ते वाणभेदे कृष्णित्रदति तु स्त्रियाम् ॥ २४०॥ आइम्बरस्तूर्यपक्षमसंरम्भे गजगाजिते । आत्मवीरः प्राणवित श्यालके च विद्यके ॥ २४८॥ इन्दीवरं कुवलये ज्ञतावय्यान्तु यापिति। **जदुम्बरम्तु देहल्यां दृक्षभेदे च पण्डके ॥ २४९ ॥** कुष्टुभेदेऽपि च पुमान् ताम्रे तु स्यान्नपुंसकम्। जपह्नरं समीपे स्यादेकान्ते च नपुंमकम् ॥ २५०॥ उदन्तुरिख्नपूत्रुङ्गे करालोत्कटद्ग्रहयोः। उपकारश्चोपकृतौ विकीर्णकुसुमादिषु ॥ २५१ ॥ औदुम्बरः श्राद्धदेवे रोगभेदे नपुंसकम् । अथ कर्मकरो भूसे वेतनाजीविति त्रिषु ॥ २५२ ॥ कीनाशे पुंसि मूर्वायां विम्बिकायामपि स्त्रियाम्। किकारस्तु धूम्याटे करज्जे पीतमस्तके ॥ २५३॥ किंग्यकारः पुमानारग्वधद्रौ च द्वमोत्पले। कर्णपूरः गिरीपे स्यात्रीछोत्पलावतंसयोः ॥ २५४॥ कर्त्रीरः कृपाणे स्याद् दैसभेदाश्वमारयोः। कर्वीर्यिदितिश्रेष्ठगवीपुत्रवतीषु च ॥ २५५ ॥ कटम्भरा पसारएयां रोहिण्यां गजयोषिति । कल्विङ्कायां गोलायां वर्षाभूमूर्वयोरिष ॥ २५६॥

कादम्बरस्त दध्यग्रे मद्यभेवे नपुंसकम् । स्ती वारुगीपरभृताभारतीकारिकासु च ॥ २५७॥ कालझरो योगिचक्रमेलके भैरवे गिरौ। कुम्भकारी कुलत्थ्याञ्च पुंलिङ्गी घटकारके ॥ २५८ ॥ कृष्णासारा विश्वपायां पुंसि स्तुद्यां सृगान्तरे। गिरिसारः पुमान् लोहे वक्ने मलयपर्वते ॥ २५९ ॥ घनसारस्तु कर्पूरे दक्षिणावर्त्तपारवे। चराचरं वाच्यलिङ्गमिङ्गे जगति न द्वयोः ॥ २६० ॥ चर्मकारः पादुकृति स्त्रियां चर्मकषौषधौ। **अय चक्रधरोऽजेऽहो ना त्रिषु ग्रामजालिनि ॥ २६१ ॥** चित्रटीरो विधौ भालमङ्कितं येन तत्र चं। घण्टाकर्णोपहाराय इतच्छागास्त्रविन्द्रभिः ॥ २६२ ॥ तालपत्रनतु ताड्ङ्के रण्डायां तालपञ्यपि । तुङ्गभद्रा नदीभेदे स्त्रियां पुंसि मदोत्कटे ॥ २६३ ॥ तुण्डिकेरी तु कार्पास्यां बिम्बिकायामीप स्त्रियाम् । तुलाधारस्तुलाराशौ पुंसि वाणिजके त्रिषु ॥ २६४ ॥ त्रय तोयधरो मुस्तासुनिषग्गौषधीघने । दग्डयात्रा दिग्त्रिजये संयानवरयात्रयोः॥ २६५॥ अयो दशपुरं देशे प्लवेऽपि स्यान्नपुंसकम्। दण्डधरः पुमान् पृथ्वीनाथे मेताधिपेऽपि च ॥ २६६ ॥ दिगम्बरः स्यात् क्षपणे नग्ने तमसि शङ्करे। दुरोदरं द्यूतभेदे द्यूतकृत्पग्रयोः पुमान् ॥ २६७॥ देह्यात्रा यमपुरीगमने भोजनेऽपि च। द्वैमातुरो जरासन्धवारणाननयोः पुमान ॥ २६८॥ धराधरो हरी बैछि धाराधरोऽसिमेघयोः।

धाराङ्कुरस्तु नामीरे शीकरेऽपि घनोपले ॥ २६९॥ धार्त्तराष्ट्रोऽसितास्याङ्घिहंसे कौरवसर्पयोः। धुन्धुमारः शक्रगोपे गृहधूमे पदालिके ॥ २७०॥ धुरन्थरो धनद्रौ ना वाच्यलिङ्गस्तु धूर्वहे । धृतराष्ट्रः सुराज्ञि स्यान्नागक्षत्रियभेदयोः ॥ २७१ ॥ धृतराष्ट्री इंसपत्न्यां नमश्चरो विहङ्गमे । विद्याधरे घने वाते निशाचरस्तु रक्षित ॥ २७२॥ फेरुपेचकसर्पेषु पांशुलायां निवाचरी। निषदूरस्तु जम्बाले निशायान्तु निषदूरी ॥ २७३॥ नीलाम्बरः प्रलम्बघ्ने कौणपे च शनैश्चरे। भवेत परिकरः सङ्घे पर्यञ्कपरिवारयोः ॥ २०४॥ प्रगाढगात्रिकाबन्धे समारम्भविवेकयोः। अय पक्षचरश्चन्द्रे पृथक्चारिगजेऽपि च ॥ २७५॥ भवेत प्रतिसरो मन्त्रभेदे माल्ये च कङ्कणे। व्रणशुद्धौ चमूपृष्ठे पुंसि न स्त्री तु मग्रहने ॥ २७६॥ श्रारक्षे करसूत्रे च नियोज्ये स्वन्यलिङ्गकः। भवेत परिसरो मृत्यौ विधावाप च पुंस्ययम् ॥ २७७॥ परम्परो मृगभेदे प्रपौत्रे तनयस्य च। परम्परा परिपाटचां हिसासन्तानयोरपि ॥ २७८ ॥ पयोधरः कोषकारे नारिकेले स्तनेऽपि च। करोरुमेघयोः पुंसि प्रभाकरोऽग्रिसूर्ययोः ॥ २७६॥ मतीहारो द्वारि द्वाःस्थे द्वाःस्थितायान्तु योपिति । परिवारः परिजने खडुकोषे परिच्छदे ॥ २८० ॥ पारावारः समुद्रे ना तटद्वये नपुंसकम् । पात्रटीरस्तु पुंलिङ्गो युक्तव्यापारमन्त्रिश्य ॥ २८१ ॥

लोहकांस्यरजतपात्रे सिंहागो पावकेऽपि च। पारिभद्रम्तु मन्दारे निम्बद्रौ देवदारुशि ॥ २८२ ॥ वीताम्बरस्तु शैलूषे पुंसि कैटभसूदने। वीतमारी मलयजे गोमेदकमणाविष ॥ २८३॥ पूर्णापात्रं वस्तुपूर्णपात्रे वद्धीपकेऽपि च। वलभद्रा त्रायमाणाकुमाय्योः पुंसि सीरिश्रि॥ २८४॥ ब्रह्मपुत्रः क्षेत्रभेदे नद्भेदे च पुंस्ययम् । वक्रनक्रस्तु पिशुने तथैव शुक्रपक्षिणि ॥ २८५ ॥ वार्वटीरो रङ्ग आम्रास्थन्यङ्कुरे गणिकास्रते । वारकीरस्तु पुंसि स्याद् भारग्राहिश्यि वाड्वे ॥ २८६ ॥ युकायां वेशावेधन्यां नीराजितहयेऽपि च। विन्दुतन्त्रः पुमान् शारिफलंक च तुरङ्गके ॥ २८७ ॥ वीरभद्रोऽश्वमेघाश्वे वीरश्रेष्ठे च वीरगो। स्याद् वीरतरं वीरगो वीरश्रेष्ठे शरे च ना ॥ २८८ ॥ महावीरस्तु गरुड़े शुरे सिंहे मखानले। वजे श्वेततुरङ्गे च सञ्चानिहगेऽपि च ॥ २८९ ॥ महामात्रः समृद्धे चामासे हस्तिपकाधिपे। मिशिच्छिद्रा तु मेदायामृषभाख्यौषधेऽिष च ॥ २९०॥ महेश्वरो महादेवे कथितोऽधीक्वरेऽपि च। मृगनेत्रा रात्रिभेदे विशेषे योषितस्तथा ॥ २९१॥ रथकारस्तु माहिष्यात् करणीजे च तक्षणि। रागसूत्रं तुलासूत्रं पदृस्त्वे नपुंसकम् ॥ २९२ ॥ लम्बोदरः स्यादुद्धाने गणानामधिपेऽपि । लक्ष्मीपुत्रस्तु पुलिङ्गः कामदेवे तुरङ्गमे ॥ २९३ ॥ व्यवहारो दुभेदे स्यान् न्यायेऽपि च एणे स्थितौ ।

श्रय व्यतिकरः पुंसि व्यसनव्यतिषद्भयोः ॥ २९४॥ वातपुत्रो महाधूर्ते भीमसेने नृपहात । विक्वम्भरोऽच्युते काक्रे पुंसि विक्वम्भरा भुवि ॥ २९५॥ विश्वकद्रस्त्रिषु खले ध्वानाखटशुनोः पुमान्। विभावरी निशाराज्योः कुट्टन्यां वक्रयोषिति ॥ २९६॥ विवादवस्त्रगुण्ट्याञ्च विभाकरोऽग्निसूर्ययोः। बीतिहोत्रोऽनलेऽके च शतपत्रः शिखण्डिन ॥ २९७॥ दार्वाघाटे सारसे च कमले तु नपुंसकम्। शतावरी तु शुण्ट्यां स्यादिन्दीवर्यामपि स्त्रियाम् ॥२९८॥ शिशुमारोऽम्बुसम्भृतजन्तौ तारात्मकाच्युते । भवेत्सहचरो झिण्ट्यां द्वयोरनुचरे त्रिषु ॥ २९९ ॥ समुद्रारुः पुगान् ग्राहे सेतुवन्धे तिमिङ्गिले । सम्प्रहारो गतौ युद्धे खिरदंष्ट्रो भुजङ्गमे ॥ ३००॥ वराहाकृतिविष्णौ च सुकुमारो सृदौ त्रिषु । पुंसि पुण्ड्राभिधानेसौ सूत्रधारः शचीपतौ ॥ ३०१॥ नान्द्यन्तरसञ्चारिपात्रशिल्पिप्रभेदयोः।

### रपञ्चकम्।

तमालपतं तापिश्चे तिलके पत्रकेऽपि च ॥ ६०२ ॥ तालीशपत्रं भुम्यामलकीतालीशयोः स्मृतम् । स्यात पांश्चामरः पुंसि दूर्नाश्चिततटी भुवि ॥ ६०३ ॥ वर्षापके प्रशंसायां पुरोटौ घूलिगुच्छके । स्यात पादचत्वरक्छागे सैकते पिष्पलेऽपि च ॥ ३०४ ॥ करके परदोषैकपवक्तपुरुषेऽपि च पीतकावेरिमसेतत कुङ्कुमे पित्तलेऽपि ॥ ६०५ ॥ स्यादाजवदरं रक्तामलके लवणेऽपि च । वस्त्रोकसारेन्द्रपुरे कुत्रेरनिलनीपुरोः ॥ ३०६ ॥ निम्नतीसार जीइष्टः कौक्तत्येऽनुकाये क्षि । भवेत समिमहारस्तु पौनःपुन्यभृकार्थयोः ॥ ३०७ ॥ सर्वतोभद्र इत्युक्तः कान्यचित्रे गृहान्तरे । निम्बे ना सर्वतोभद्रा गाम्भारीनटयोषितोः ॥ ३०८ ॥ रान्तवर्गः समाप्तः ।

## लैककम्।

लः शक्रे ला तुंदाने स्याद् ग्रह्णोऽपि निगद्यते। ली श्लेषणे च चपले ग्लौ धरणयां निशापतौ ॥ १॥ लद्भिकम्।

श्रम्छो रसस्य भेदे स्यादाम्ली चाङ्गेरिकौपधौ।
अलिः सुरापुष्पिलहोः पुंस्याछिविश्वदाशये॥ २॥
तिशु स्त्रियां वयस्यायां सेतौ पङ्गौ प्रकीतिता।
आलुर्गलिन्तकायां स्त्री क्षीतं मूल च भेलके॥ ३॥
इला कलते सौम्यस्य धार्ग्यां गिव वाचि च।
ओल्लस्तु शूर्ण पुंति स्यादार्दे वाच्यिलङ्गकः॥ ४॥
कला स्यान् मूलिवहद्धौ शिल्पादावंशमात्रके।
पोड्शांशे च चन्द्रस्य कलनाकालमानयोः॥ ६॥
कलं शुक्रे त्रिष्त्रजीणें चाच्यक्तमधुरध्वनौ।
कलिः स्त्री कलिकायां ना शराजिकलहे युगे॥ ६॥
कालो मृतौ महाकाले समये यमकृष्णयोः।
काला तु कृष्णित्रहतामित्रिष्ठानीलिनीषु च॥ ७॥
काली गौर्थ्यां सीरकीटे कालिकामात्भेदयोः।
कीलो लेशे द्वयोः सम्भडवालाकफोणिशङ्कषु॥ ८॥

कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयगगोऽपि च। भवने च तनौ क्षीवं कराटकाय्यों पधी कुली ॥ ९॥ श्रथ कूलं तटे स्तूपे सैन्यपृष्ठतडागयोः। कोलं कोलिफले स्त्रीवं पिष्पलीचन्ययोः स्त्रियाम् ॥ १०॥ नाऽङ्कपाली शनौ शित्रे वराहोत्सङ्गपेलके। खलं भूस्थानकल्केषु नीचक्रूराधमे त्रिषु ॥ ११ ॥ ख्छो वस्त्रमभेदे स्याद् गर्ने चर्माण चातके। खल्ली तु इस्तपादावमर्दनाख्यरुजि स्त्रियाम् ॥ १२॥ खिलमप्रहतेऽपि स्यात् सारसंक्षिप्तवेधसोः। गलः सर्जरसे कराठे गुलः स्यादैसवे पुमान् ॥ १३॥ गुली तु गुटिकारोगिभदोः स्रुह्यां गुला स्मृता । गोला गोदावरीसख्योः कुनटीदुर्गयोः स्त्रियाम् ॥ १४॥ पत्राञ्जने मण्डले चालि अरे वाल खेलने। चला लक्ष्म्यां पुमान् कम्पे कम्पयुक्तेऽभिषेयनत् ॥ १५॥ चिल्लः पुमान् क्लिननेत्रे क्लिनाक्षेऽप्यभिधेयवत् । भाततायिनि च संप्रोक्तश्चिल्ली स्यात श्चद्रवास्तुके ॥ १६॥ चुछी चितायामुद्धाने स्नियां चेछोऽधमे त्रिषु । नपुंसकन्तु वसने कलं स्वलितवाठ्ययोः ॥ १७॥ कुली वीरुधि सन्ताने वल्कले कुसुमान्तरे। जलं गोकलने नीरे हीवेरेऽप्यन्यवज्जहे ।। १८॥ जालं गत्राक्ष म्रानाये क्षारके दन्तवन्दयोः । जालो नीपद्रुमे जाली पटोलिकौषघौ स्त्रियाम् ॥ १९॥ मला स्यादातपस्योमी दुहितर्र्योप च स्त्रियाम्। भिली चीर्यातपरुचोर्वन्यामुद्रर्त्तनां गुके ॥ २०॥ तलं स्वरूपेऽनूर्द्वेऽस्त्री क्लीवं ज्याघातवारणे ।

कानने कार्यवीजे च पुंसि तालमहीरुहे ॥ २१॥-चपेटे च त्सरौ तन्त्रीघाते सच्येन पाणिना । तल्ली तरुण्यां तल्लस्तु जलाधारान्तरे पुमान् ॥ २२ ॥ तालः करतलेऽङ्गुष्टमध्यमाभ्याञ्च सम्मिते । गीतकालकियामाने करास्फाले द्वगान्तरे ॥ २३ ॥ वाद्यभाण्डे च कांस्यस्य त्सरौ ताल्यजटीषधौ। क्लीवन्तु इरिताले स्याद् तुला साहश्यमानयोः ॥ २४॥ गृहाणां दारुवन्थाय पीठिकायामपीष्यते । राशौ पलशते भाण्डे तुलं स्यात् ब्राह्मदारुणि ॥ २५ ॥ ग्राकाशेऽय पिचौ न स्त्री दलमुत्तेषखण्डयोः। शस्त्रिच्छेदेऽप्पपद्रव्ये पत्रे ऽप्यथ दुलिः स्त्रियाम् ॥ २६॥ कण्ट्यां ना मुनौ दोला नील्यां यानान्तरेऽपि च। नलः पोटगले राज्ञि पितृदेत्रे कपीश्वरे ॥ २७ ॥ क मले ऽपि च नटचाञ्च ऋमेण स्त्रीत्रयोषितोः। नाला न ना पद्मद्रगडे नाली शाककड्म्बके ॥ २८॥ नीलन्तु नीलरक्ते ना निध्यदिवानरान्तरे। नीळी रुग्भेदनीलिन्योः पलमुन्मानमांसयोः ॥ २९ ॥ परस्यरप्रामकुट्योः स्त्री पहुः स्यूलकुस्लके । पालिः कर्यालताग्रेऽश्रौ पङ्कावङ्कपभेदयोः॥ ३०॥ छात्रादिदेये स्त्री पालो युकासक्मश्रुयोषितोः। पिछः पुपान् क्रिन्ननेत्रे क्रिन्नाक्षे पुनरन्यवत् ॥ ३१ ॥ पीलुः पुमान् प्रस्ने स्यात परमागौ मतङ्गजे । श्रस्थिखण्डे च तालस्य काण्डपादपभेदयोः ॥ ३२ ॥ पुलः स्यात् पुलके पुंसि विपुलेऽप्यन्यलिङ्गः। फलं जातीफले शस्ये हेत्ये व्युष्टिलाभयोः ॥ ३३ ॥

विफलायाञ्च कक्कोले पियङ्गौ तु फछी स्मृता। फालः पुर्तिस महादेवे कालिन्दीभेदने पि च ॥ ३४॥ क्कीवं सीरोपकरणे त्रिषु कार्पासवासीस। बलिर्देसप्रभेदे च करचामरदण्डगोः ॥ ३५॥ उपहारे पुमान् स्त्री तु जरया श्लथचर्मीण । गृहदारुपभेदे च जठरावयवेऽपि च ॥ ३६॥ वलं गन्धरसे रूपे स्थामिन स्थौल्यसैन्ययोः। पुगान् इलायुधे दैत्यप्रभेदे बायमेऽपि च ॥ ३७॥ वलयुक्तेऽन्याळिङ्गः स्याद् वाट्यालके तु योषिति । वल्ली स्यादजमोदायां व्रतत्यामीप योषिति ॥ ३८॥ बालो ना कुन्तलेऽश्वस्य करिणश्चापि वालशौ। नारिकेले इरिद्रायां मिल्लकाभिद्यपि ख्रियाम् ॥ ३९॥ वाच्यालङ्गाऽभके मूर्ले हीवेरे पुत्रपुंसकम्। श्रवङ्कारान्तरे मेध्ये वाली वाला बुटौ ख्रियाम् ॥ ४०॥ वेला काले च सीमायमब्धेः कूलविकारयोः। श्रीक्लष्टमरणे रागे ईश्वरस्य च भोजने ॥ ४१ ॥ भल्लः स्यात् पुंसि भल्लूके शस्त्रभेदे पुनर्द्वयोः। भक्षातक्यां स्त्रियां भक्षी भालं तेजोललाटयोः ॥ ४२॥ मेलः प्लवे मुनौ पुंसि भीरावज्ञे च वाच्यवत्। भोलो मीनान्तरे पुंसि विषु कामादिविह्वले ॥ ४३॥ मलोऽस्त्री पापविद्विष्टे कृपणे त्विभधेयवत् । मल्लः पात्रे कपोले च मत्स्यभेदे वलीयिस ॥ ४४॥ मालं क्षेत्रे स्त्रियां पृक्कास्त्रजोर्जात्यन्तरे पुमान्। मालुः पत्रलतानाय्योः स्नियां मूलं शिफाद्ययोः ॥ ४५॥ मूलिवत्ते डिन्तके वा ना भे मेला मेलके मसौ।

मौलिः किरीटे धम्मिल्ले चूडायामनपुंसकम् ॥ ४६ ॥ नाऽशोकद्रौ स्त्रियां भूमौ लीला केलिविलासयोः। शक्कारभावचेष्ठायां छोलः स्याद् वाच्यछिङ्गकः ॥ ४७॥ सत्व्यो चञ्चले लोला जिह्नाकमलयोः स्नियाम् । व्यालो दुष्टगजे सर्पे श्वापदे नान्यवत् खले ॥ ४८ ॥ विलं किदे गुहायाञ्च पुमानु चैः अवोह्ये। बालन्तु बालले पुंसि मृङ्गिक्षेत्रभिदोविषौ ॥ ४९॥ शालुः कषायद्रव्ये स्यात् चौरकाख्योषधौ पुमान् । शालिस्तु कलमादौ च गन्धमार्जारके पुमान ॥ ५०॥ बाला दुस्कन्धवाखायां गृहगेहैकदेवायोः। ना भाषे शिलमुञ्छे स्याद् गराडूपद्यां शिली मता ॥ ५१॥ स्तम्भशीर्षे शिलाशिल्यौ शिला तु मस्तरे मता। तथा मनःशिलायाञ्च द्वाराधःस्थितदारुणि ॥ ५२ ॥ शीछं स्वभावे सद्घत्ते शुक्को योगान्तरे सिते । नपुंसकन्तु रजते शुलोऽस्त्री रोग श्रायुधे ॥ ५३ ॥ मृत्युक्तेतनयोगेषु शुक्ला स्यात पण्ययोषिति । बैलो भूभृति शैलं तु बैछिये तार्स्यशैलके ॥ ५४ ॥ सालः पादपमात्रे स्थात माकारे सर्जपादपे । स्थालं भाजनभेदेऽपि स्थाली स्यात् पाटलोखयोः॥५५॥ स्यूलं कूटेऽथ निष्पद्गे पीवरेऽप्यन्यलिङ्गकः। इ।लो इले पुमान् इ।ला मिंदरायाञ्च योषिति ॥ ५६ ॥ हेला स्त्रियामवज्ञायां विलासे वरयोषिताम ।

लित्रकम्।

भनलो वसुभेदेऽग्रावनिलो वसुवातयोः॥ ५७॥ अर्गला त्रिषु कल्लोलेऽन्तर्दण्डवारयोर्न ना।

२१

अरालः कुटिले सर्जरसे समबद्गितिन ॥ ५८ ॥ भ्रङ्गुली करशाखायां किंगिकायां गजस्य च। अवला वसुधायां स्यादचलः शैलकीलयोः ॥ ५९॥ अमलन्त्वभ्रके हीवं लक्ष्म्यां स्त्री निर्मले त्रिष् । अअलिस्तु पुगान् इस्तमम्पुटे कुड्वेऽपि च ॥ ६०॥ भवेलस्वपलापे स्यादवेला पूगचविते। श्राभीलं न द्रयोः कुच्क्रे वाच्यलिङ्गं भयानके ॥ ६१॥ इल्वला तारकाभेदे ना भेदे दैसमत्स्ययोः। हत्पं**ळी तुषचर्यव्यां क्रीवं कुष्ठमसूनयोः**॥ ६२॥ उपलः प्रसारे रत्ने कार्करायान्तु योषिति । जुक्जवलो दीप्तगुङ्गारिवग्रदेषु विकाशिन ॥ ६३॥ उत्पुत्नं करणे स्त्रीगामुत्तानेऽपि विकस्तरे। उत्ताल उत्कटे श्रेष्ठे विकराले प्रवड़मे ॥ ६४ ॥ कमलं सलिले ताम्रे जलजे ह्योम्नि भेषजे। मृगभेदे तु कमलः कमला श्रीवरिस्त्रयोः ॥ ६५॥ कपिला रेणुकायाञ्च शिश्वपागोविशेषयोः। पुण्डरीककरिण्यां स्त्री वर्गाभेदे त्रिलिङ्गकम् ॥ ६६ ॥ नाऽनले वासुदेवे च सुनिभेदे च कुक्कुरे। कम्बलो नागराजे स्यात् सास्नामावरयोरि ॥ ६०॥ क्रुमावप्युत्तरासङ्गे सलिले तु नपुंमकम्। करालो बन्तुरे तुङ्गे भीषणे चाभिधेयनत् ॥ ६८॥ ससर्जरसतैले ना क्षीवं कृष्णकुठेरके। कन्दलं त्रिषु कपालेऽप्युपरागे नवाङ्कुरे ॥ ६९॥ कलध्वनौ कन्दली तु मृगगुरमप्रभेदयोः। कदला कदलौ एक्न्यां कदली कदलौ पुनः ॥ ७०॥

रम्भावसेऽथ कदली पताकासृगभेदयोः। कदला डिम्बिकायाञ्च शाल्मलीमुरुहेऽपि च ॥ ७१ ॥ कपालोऽस्त्री विश्वारिक्ष्य स्याद् घटादेः वक्ले व्रजे । कराठाला तु द्वया द्रांगीमभेदे ना क्रमेलके ॥ ७२ ॥ कल्लालः पुंसि हर्षे स्यादुल्लालवैरिगोरपि। कापछा रागभेदे वा ना ना मरुवसन्तयोः॥ ७३॥ कामुके वाच्यलिङ्गोऽथ काकोलं नरकान्तरे। ना कुलाले द्रोणकाके विषभेदे तु न स्त्रियाम् ॥ ७४ ॥ काहळा वाद्यभाण्डस्य भेदे चाप्सरसां भिदि। काह्ली तु तरुएयां स्यात काहलश्चरणायुषे ॥ ७५ ॥ शब्दमावेऽपि पुंलिङ्गास्त्रिषु शुष्कं भृशे खले। किट्टालः पुंसि ताम्रस्य कलसे लोहगूयके ॥ ७६ ॥ कीळालं रुधिरे तोये कुश्चलः शिक्षिते त्रिषु। क्षेमे च सुक्रुते चापि पर्याप्ती च नपुंसकम् ॥ ७७ ॥ कुनलञ्चोत्पले मुक्ताफले च बदरीफले। कुबलो मुकुले पुंसि न द्वयोर्नरकान्तरे ॥ ७८ ॥ कुटिला तगरपाद्यां स्त्री भुग्ने च वाच्यलिङ्गकः। कुन्तलश्चषके बाले यवे पुंमून्त्रि नीर्रात ॥ ७९ ॥ कुलालः कुनकुभे कुम्भकारे स्त्री त्नक्षनान्तरे। कुम्भिलः शालमीने च चौरश्लोकार्षचौरयोः॥ ८०॥ कुदालः स्यात पुमान् भूमिदारणे युगपनके। कुचेला विद्वकरायीं स्त्री वाच्यवत्तु कुवासिसः ॥ ८१ ॥ कुकूलं शङ्कुसङ्गीर्याश्वभ्रे ना तु तुषानले। कुण्डलं कर्णभुषायां पार्वाऽपि बलयेऽपि च ॥ ८२ ॥ काञ्चनद्वगुहूच्योः स्त्री केवलः कुह्ते पुमान् ।

नपुंसकन्तु निर्णाति वाच्यवचैककृत्स्त्रयोः ॥ ८३ ॥ केवली ज्ञानभेदेऽण कोमलं सृदुले जले। कोहलो वाद्यभेदे स्यान् नाट्यशास्त्रमवक्तरि ॥ ८४ ॥ ग्रन्थिलस्तु करीरद्रौ विकङ्कततरौ पुमान् । संग्रन्थी त्रिषु गन्धोली भद्राशच्योश्च योषिति ॥ ८५॥ गरळं तृणपूले च विषे माने नधुंसकम् । गोपालो नृपगोपेशे गोकीलो सुषले इले ॥ ८६ ॥ गौरिलस्तु पुमान् लौहचूर्णे स्याद् गौरसर्षपे। चपलः पार्वे मीने चौरके मस्तरान्तरे ॥ ८७॥ चपळा कमलाविद्युत्पुंश्चलीपिप्पलीषु च। नपुंसकन्तु शीघे स्याद् वाच्यवत् तरले चले ॥ ८८॥ चत्वाछो होमकुण्डे स्यात पुंसि दर्भेऽपि दृश्यते । चन्दिलः पुंसि वास्तुकशाके भगे च नापिते ॥ ८९॥ चञ्चला तु तड्लिक्ष्मयोश्रञ्जलः कामुकेऽनिले। चूड़ाला तुचटायां स्त्री चूड़ावति च वाच्यवत् ॥ ९०॥ क्यालं नीलवस्त्रे ना कागे स्त्री दृद्धदारके। जम्बालः बीवले पङ्के जगलो मदनदुमे ॥ ९१ ॥ मेदके पिष्टमचे च पुंसि घूर्तेऽभिधेयवत् । र्जाटला पिष्पलीमांस्योर्जटायुक्ते च वाच्यवत् ॥ ९२ ॥ जङ्गलं निर्जनस्थाने त्रिलिङ्गधां पिश्चितेऽस्त्रियाम्। जम्मलः पुंसि जम्बीरे बुद्धदेवान्तरेऽपि च ॥ ९३॥ जम्बूलस्तु पुगान् जम्बूविटपे क्रकचच्छदे। जाङ्गुली विषविद्यायां जाङ्गुलं जालिनीफले ॥ ९४ ॥ जाङ्गली शुक्रशिम्ब्यां स्त्री जाङ्गलो ना कापअले। तरलं चञ्चले विहे भास्वरेऽपि त्रिलिङ्गकम् ॥ ९५॥

हारमध्यमणौ पुंसि यत्रागृसुरयोः स्त्रियाम् । तराडुलः स्याद् विड्ङ्गे च धान्यादिनिकरे पुमान् ॥ ९६ ॥ तमालस्तिलके खड़े तापिञ्छे वरुगादुमे । ताम्बूछी नागवल्ल्यां स्त्री क्रमुके तु नपुंसकम् ॥ ९० ॥ तातलो काज पाके च लोहकूटे मनोजवे। तुमुलः कलिट्से ना स्रीवन्तु रणसङ्कुले ॥ ९८ ॥ तैतिलो गण्डके पुंसि स्तीवन्तु करगान्तरे। इकुलं श्रक्ष्यावस्त्रं स्थातः सौमे च घवला गित ॥ ९९ ॥ दुषश्रेष्ठे पुमान् वाच्यलिङ्गः शुक्के च सुन्दरे। नकुली कुक्कुटीमांस्योः पशुपाण्डवयोः पुमान् ॥ १०० ॥ नाकुली कुक्कुटीकन्दे रास्नायां चिवके स्त्रियाम् । नाभीलं बङ्कणे नार्याः कुच्छूगर्भाण्डयोरिष ॥ १०१॥ निचुलस्तु निचोले स्यादिज्जलाख्यमहीरुहे। निर्मलं स्यानु निर्माल्ये चाभ्रके च नपुंसकम् ॥ १०२ ॥ मलहीनेऽन्यलिङ्गञ्च निस्तलं वर्त्तुले चले। निष्कलस्तु कलाशुन्ये नष्ट्वीय्ये च वाच्यवत् ॥ १०३ ॥ नेपाली तु नवमालीकुनटीसुवहासु च। पसले तिलचुर्णे च पङ्के मांसे नपुंसकम ॥ १०४ ॥ ना राक्षसेऽथ पटलं पिटके च परिच्छदे। छ्विह्योगतिलके क्वीवं वन्वे पुनर्न ना ॥ १०५॥ मतलं पातालभेदे तताङ्गुलिकरे पुमान्। पटोलं वस्त्रभेदे नौषत्रौ ज्योत्सन्यां तु योषितिं ॥ १०६ ॥ पवालोऽस्त्री किसलये वीणादण्डे च विदुमे। पञ्चाली पुत्रिकागीत्योः स्त्रियां पुम्भून्त्रि नीदृति ॥ १००॥ पांशुलः पुंश्रले शम्मोः खट्टाङ्गे स्व्यसती भुवोः।

पाकलं कुष्ठभेषज्ये पुंसि स्यात कुआरज्यरे ॥ १०८॥ पाचलं पाचने नामौ राधनद्रव्यवातयोः। पाटला पाटली स्त्री स्यादस्य पुष्पे पुनर्न ना ॥ १०९॥ आशुधान्ये पुमान् श्वेतरक्तवर्णेऽपि बाच्यवत् । पातालं नागलोकं स्याद्विवरे वड्वानले ॥ ११०॥ पातिली वागुरायां स्यानारीपात्रमभेदयोः । पिप्पलं सालिले वस्त्रच्छेदभेदे च ना तरौ ॥ १११॥ निरंशके पक्षिभेदे कणायां पिप्पली मता। पिचुलो भावुकेऽपि स्यादिज्जलं जलवायसे ॥ ११२॥ पिङ्गलो नागभिद्युद्रचण्डांश्चपारिपारिवके । निधिभेदे कपावशौ पुंसि स्यात कपिलेडन्यवत् ॥ ११३॥ स्त्रियां वेदयाविशेषे च करिण्यां कुमुदस्य च। पित्तला तोयपिष्पल्यां स्त्र्यन्यत्रत् पित्तसंयुते ॥ ११४ ॥ क्लीबन्त तैजसद्रव्ये पिच्छलो विजिलेडन्यवत् । स्त्री पोतिकार्श्वाशपयोः शाल्मलीसिन्धुभेदयोः ॥ ११५॥ पुङ्गलः सुन्दराकारं विषु पुंस्यात्मदेह्योः । पेषलो रुचिरे दक्षे फेनिलोऽरिष्ठपादपे ॥ ११६॥ ना सफेने विषु की वं को लीमदनयोः फले। बहुला नीलिकायां स्यादेलायां गवि योषिति ॥ ११७॥ कृतिकासु स्त्रियां भूम्नि विद्वायसि नपुंसकम्। पुंस्यग्नी कुष्यापक्षे च बाच्यवत् पाज्यकुष्यायोः ॥ ११८॥ वरला वारला चापि गन्धोलीहंसकान्तयोः। बाईलं दुर्दिने मेलानन्दायां वाईलाः स्मृतः ॥ ११९॥ मङ्गला सितद् व्यायामुमायां पुंसि भूमिजे। नपुंसकन्तु कल्यागो सर्व्वार्थरक्षगोऽपि च ॥ १२० ॥

मगडलं परिधौ कोठे देशे द्वादशराजमु । कीवेडण निवहे विम्बे त्रिषु पुंसि तु कुक्कुरे ॥ १२१ ॥ मञ्जूलां त्रिषु मझौ ना जलारङ्की नपुंसकम्। जलाञ्चले निकुञ्जे च महिला फलिनीस्त्रियोः ॥ १२२ ॥ मात्रलो ब्रीहिभिन्मातृभात्रोश्च मद्वदुमे । घुस्तूरे माचलो वन्दिचौरे च ग्राहरोगयोः ॥ १२३ ॥ मुषलां स्यादयोऽग्रे च पुत्रपुंसकयोः स्त्रियाम् । तालामूल्यामाखुपणींगृहगोघिकयोरिष ॥ १२४ ॥ मृणालं नलादे क्रीवं पुत्रपुंसकयोविसे। मेखला खड़बन्धे स्यात् काञ्चीबौलिनतम्बयोः ॥ १२५ ॥ यमलां युगलो क्लीतं यमली चोटिकाद्वये । रमाला रसनादृर्वातिदारीमार्जितासु च ॥ १२६॥ रसार्लं सिह्नके वोटो रसाराश्रेश्चचूतयोः। रामिलो रमग्रे कामे लाङ्गुलं पुळक्षेफगोः ॥ १२७ ॥ लाङ्गली तोयपिष्पल्यां क्लीवन्तु कुसुमान्तरे । गोदारणे तृगाराजगृहदारुविशेषयोः ॥ १२८ ॥ लोहलाः शृङ्खलाचारर्येऽन्यक्तवाचिनि च त्रिषु । वञ्जुलः पुंसि तिनिशे वेतसाज्ञोकयोरिप ॥ १२९ ॥ वण्टालो युद्धभेदे च नौकायाञ्च खनिवके। तत्रालाः पुंसि वात्यायां वाच्यवन्मारुतासहे ॥ १३० ॥ वामिलो दाम्भिके वामे त्रिषु स्याद् विमला स्त्रियाम्। बातळायां भुवो भेदे निर्माले त्वभिषेयवत् ॥ १३१ ॥ विपुलः पृथुलं ऽगाधं मेरुपश्चिमभूधरे । विदुलस्तु पुमानम्बुवेतसे वेतसेऽपि च ॥ १३२ ॥ विड्रालो नेत्रिपण्डे स्याद् दृषदंशकके पुमान् ।

विशाला त्विन्द्रवारुएयामुज्जियन्यान्तु योषिति ॥ १३३॥ मृगपक्षिभिदोः पुंसि पृथुले त्वभिषेयवत् । वृषलो गुअने शुद्रे चन्द्रगुप्तेऽपि राजनि ॥ १३४॥ शकलं त्वीच खण्डे स्याद् रागवस्तुनि वल्कले। वाम्बलोऽस्त्री सम्बलवद कुलपायेयमत्सरे ॥ १३५॥ वायालुः स्यादजगरे निद्राशिले च कुक्कुरे। श्रदालुदीहिदन्यां स्त्री श्रदायुक्ते तु वाच्यवत् ॥ १३६॥ इयामलः पिप्पले कृष्णं बार्द्लो राक्षसान्तरे । व्याघे च पशुभेदे च सत्तमे त्तरस्थितः ॥ १३७॥ बाल्मलिस्तरभेदे स्याद् द्वीपभेदेऽपि च द्वयोः। श्रीफलः पुंसि मालूरे धात्रीनीलिकयोः स्त्रियाम् ॥ १३८॥ शीवलं स्याच श्रीवाल् शैलेये च नपुंसकम्। क्षीतलं पुष्पकाशीशे कैलजे मलयोद्भवे ॥ १३९॥ पुमानसनपर्या स्याद शिशिरे बाच्यलिङ्गकम्। शुगालो बञ्चके दैसभेदे ना डमरे स्त्रियाम् ॥ १४० ॥ गुङ्खला पुंस्कटीवस्त्रवन्धे च निगड़े त्रिषु । दीवरां पद्मकाष्ठे स्यात दीवारोऽपि पुमानयम् ॥ १४१ ॥ शौष्कलः शुष्कमांसस्य प्राके पिश्विताशिन । षण्डाली तैरामाने च सरसीकामुकस्त्रियोः ॥ १४२ ॥ सरलाः पृतिकाष्ठे नाऽथोदारावक्रयोक्त्रिषु । सङ्कुलां त्रिषु विस्पष्ट्रताचि च्याप्तेऽथ सप्तला ॥ १४३॥ नवमालीचर्मकषागुआसु पाटली स्त्रियाम् । सन्धिला तु सुरुङ्गायां नदीमदिरयोः स्त्रियाम् ॥ १४४॥ सिध्मला मत्स्यविकृतौ वाच्यवत्तु किलासिनि । सुवेलाः प्रणाते शान्ते त्रिषु ना पर्वतान्तरे ॥ १४५ ॥

सुनलोऽद्दालिकावन्धनागलोक्षमभेदयोः । हिङ्गुलो वर्णकद्रव्ये ना भण्ठाक्यान्तु हिङ्गुली ॥ १४६॥ देमलाः स्वर्णकारे स्यात् कृकलासे ज्ञिलान्तरे ।

# लचतुष्कम् ।

अक्षमालाऽक्षसूत्रे स्याद्रुच्यसमिष् स्त्रियाम् ॥ १४७॥ अङ्कपाली परीरम्भे धात्रीवेदिकयोः स्त्रियाम् । अथातिवलः पवले त्रिषु स्त्री त्वौषधीभिदि ॥ १४८ ॥ उद्खलं गुग्गुलौ स्यादुलूखलेऽपि न द्वयोः। एकाष्टीला वनतिक्तिकौषधौ पुंसि वकपुष्पे च ॥ १४९ ॥ कलकल उक्तः कोलाइले तथा सालनिय्यासे । अथ कर्मफलं कर्मरङ्गकर्मविपाकयोः ॥ १५० ॥ कन्दरालः प्रमान् गर्दभाण्डे प्लक्षतरावि । कमण्डलुः स्यात करके न स्त्री ना प्लक्षपाद्ये ॥ १५१ ॥ कुत्हलं कौतुके स्यात प्रशस्तेऽपि च दृश्यते । खतमालस्तु पुंलिङ्गो धूमेऽपि च बळाहको ॥ १५२ ॥ गण्डवालो छलाटे स्याद च्युतस्थ्रहोपले गिरेः। गन्धफल्यपि गुन्द्रायां चम्पकस्य च कोरके ॥ १५३ ॥ चक्रवालोऽद्रिभेदे स्यात् चक्रवालन्तु मग्डले। जलाञ्चलं स्वतो वारिनिर्गमे बैावलेऽपि च ॥ १५४ ॥ दलामलं मरुवके दमनेऽपि नपुंनकम्। ध्वनिनाला तु वीणायां वेणुकाइलयोरिप ॥ १५५ ॥ स्याव परिमलोऽतिमदीतिमनोहरगन्धयोश्चापि । सुरतोपमर्दविकसच्छरीररागादिसौरभे पुंसि ॥ १५६॥ श्रथ पोटगलः पुंसि नले च काशमत्स्ययोः। भनेद् बहुफलो नीपे नामलक्यान्तु योषिति ॥ १५७॥

भस्मत्लं ग्रामकूटे पांशुवर्षे हिमेऽपि च । भद्रकाली तु गन्धोल्यां कात्यायन्यामपि स्त्रियाम् ॥१५८॥ महाकालो महादेवे किम्पाके प्रमणान्तरे। भवेन्मदकलो मत्तेभमदाव्यक्तवाचिनोः ॥ १५९॥ .महावलं सीसकेऽतिवलायां स्त्री वलोत्तरे। त्रिलिङ्गं मांग्रामाला तु हारे दन्तसतान्तरे ॥ १६०॥ महानीलो भृङ्गराजे मािणनागिवशेषयोः। मुक्ताफलन्तु कर्पूरे मौक्तिके छवलीफले ॥ १६१ ॥ स्यान् मृत्युफला कदल्यां महाकालफले पुमान् । भनेद् यवफलो वेग्णौ मांसीकुटजयोरिप ॥ १६२ ॥ रजस्वला पुष्पवसां स्त्रियां स्यात सौरभे पुमान्। वातकेलिः कलालापे पिह्नदन्तक्षते पुमान् ॥ १६३॥ ग्रथ वायुफलं शक्रकार्मुके करकेऽपि च। भवेद् विचिकतो मङ्घीप्रभेदे मदने पुमान् ॥ १६४॥ दृहत्रला गुड़ाकेशे महापोटगले पुमान् । सदाफलः स्कन्दफले नारिकेलेऽप्युदुम्बरे ॥ १६५ ॥ सिनीवाली तु दृष्टेन्दुकलामादुर्गयोराप । श्रथ सौर्वचलं सर्जक्षारे च लवगान्तरे ॥ १६६ ॥ हस्तिमहोऽभ्रमातङ्गे शङ्खनागे विनायके । हरितालं धातुभेदे स्त्री दूर्वाकाशरेखयोः ॥ १६७ ॥ इलाइलो ब्रह्मसर्पेऽञ्जनायां ना विषेऽस्त्रियाम् ।

#### लपञ्चकम् ।

श्रामुतीवळ आख्यातः कन्यापाळकयज्वनोः ॥ १६८ ॥ जदण्डपालः पुंति स्यात् सर्पमतस्यमभेदयोः । एककुण्डल श्राख्यातो वलभद्रे धनाधिये ॥ १६९ ॥ कुपीटपाल उदिष्टः केनिपातसमुद्रयोः । स्यात् पाण्डुकम्बलः श्वेतपावारमावभेदयोः ॥ १७० ॥ भवेत् सुरतताली तु दृतिकायां शिरःस्रांज । लान्तवर्गः समाप्तः ।

# वैककम् ।

वः सान्त्वने च वाते च वरुणे च निगद्यते । वं प्रचेतिस जानीयादिवार्थे च तद्व्ययम् ॥ १ ॥ स्वः स्याद् पुंस्यात्मिन ज्ञातौ त्रिष्वात्मीये धनेऽस्त्रियाम् । वद्विकम् ।

श्रविर्नाय रवी मेषे भैलमूषिककम्बले ॥ २॥
श्रवः पुञ्जातिभेदे च तुरंग च पुमानयम् ।
ऊर्द्ध स्यादुष्टिक्र्ते तुङ्गे चोपरिष्ठादिप स्मृतम् ॥ ३॥
सवः श्रुते राजिकायां किव बाल्मीिकयुक्रयोः ।
स्रौ काव्यकरे पुंसि स्यात् खलीने तु योषिति ॥ ४॥
कर्यतं पापे मुनौ पुंसि किण्वंतीले च शीधुनः ।
पापे स्रीवं नपुंसके षण्डेऽन्यवदिक्रमे ॥ ६॥
स्यानु ग्रीवा कन्धरायां तिच्छरायाञ्च योषिति ।
चार्वी तु शीभनाबुद्धयो ज्योतस्ताधनदभार्ययोः ॥ ६॥
क्रिवः शोभारुचो योषिज्जवो वेगवति विषु ।
पुंलिङ्गस्तु भवेद् वेगे चोड्रपुष्पे जना स्मृता ॥ ७॥
जीवः प्राणिनि हत्तौ च हक्षभेदे हहस्पतौ ।
जीवा जीविन्तकामौर्वीवचाशिक्षितभूमिषु ॥ ८॥
न स्नी तु जीविते तत्त्वं स्वक्ष्ये परमात्मिन ।
स्याद् विस्तिम्बतनृत्ये च द्रवः मद्रावनर्भणोः ॥ ९॥

रसेऽपि दवदावौ तु वनवह्नौ वनेऽप्युभौ। द्वन्द्वं रहस्य कलहे तथा मिथुनयुग्मयोः ॥ १०॥ दावीं दारुहरिद्रायां तथा गोजिङ्किकौषघौ। द्याः स्त्री स्वर्गे च गगने दिवं स्त्रीवं तयोः स्स्तृतम् ॥११॥ देवो मेघे सुरे राज्ञि स्यान् नपुंसकिमिन्द्रिये। देवी क्रताभिषेकायां तेजनीपृकयोरिष ॥ १२ ॥ धवः पुमान नरे घूर्ते पत्यो हक्षान्तरेऽपि च। ध्रुतः शङ्कौ हरे विष्णौ वंटे चोत्तानपादजे ॥ १३ ॥ वसुयोगभिदोः पुंसि क्लीवं निश्चिततर्कयोः । स्तीमूर्वाट्योः शालपण्यां गीतिस्रुग्भेदयोस्त्रिषु ॥ १४॥ सन्तते शाश्वते चाथ नवं नव्ये पुमान् स्तुतौ । नीवी परिषणे स्त्रीणां कटीवसनवन्धने ॥ १५॥ पकं परिगातेऽपि स्याद् विनाशाभिमुखे त्रिषु । प्रवः स्यात प्लवने भेले भेकेडवौ ववपचेडिप च ॥ १६॥ शासामृगं च कुछके मवणे पर्कटीद्रमे । कारण्डवारूपविहरो बाब्वे प्लुतगती पुमान ॥ १७॥ कैवत्तीं मुस्तके गन्धतृषोऽपि स्यान् नपुंसकम्। पार्च कक्षाधरे चक्रोपान्ते पर्श्वगर्णेर्डाप च ॥ १८॥ प्राध्वनतु प्रयाते चातिद्रवर्त्मीन बन्धने । पृथ्वी भूमो महसाश्च त्वक्पात्र्यां कृष्याजीरके ॥ १९ ॥ भवः क्षेमेशसंसारे सत्तायां प्राप्तिजन्मनोः । भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु ॥ २०॥ क्रियालीलापदार्थेषु विभृतिबुधजन्तुषु । रसादौ चाथ रेवा स्यान् नील्यां रत्यां नदीभिदि ॥२१॥ . छवो लेको विनाशे च छेदने रामनन्दने।

लट्टा करक्षभेदे स्यात फले वाद्ये खगान्तरे ॥ २२ ॥ लघी लाघनयुक्तायां मभेदे स्यन्दनस्य च। विश्वा त्वतिविषायां स्त्री जगति स्यान् नपुंसकम् ॥ २३॥ न ना शुण्ट्यां पुंसि देवमभेदेष्वांखले त्रिषु । विरवं फले श्रीफले ना शवः स्यात् कुणपे प्रमान् ॥२४॥ नपुंसकन्तु पानीये शिवि भूर्जी नृषे पुमान् । शिवो मोक्षे महादेवे कीलकग्रहयोगयोः ॥ २५ ॥ वालुके गुग्गुली वेदे पुण्डरीकडुमे पुमान्। मुखसेमजले क्रीवं शिवा बाटामलीपधी ॥ २६॥ श्रभयामलकीगौरीफेरुसक्तुफलास्त्रीप । श्रुलवं ताम्रे यज्ञकर्मग्याचारे जलसन्निधौ ॥ २०॥ सत्त्वं गुणे पिशाचादौ वलं द्रव्यस्वभावयोः। आत्मत्वे व्यवसायाम्चित्तेष्वस्नी तु जन्तुषु ॥ २८ ॥ सवो यहे च सन्ताने सान्त्वं दाक्षिणयसामनोः । स्रुवा द्वयो यज्ञपात्रे बाल्लकीमुर्व्ययोः ख्रियाम् ॥ २९ ॥ ह्व आज्ञाध्वराह्वाने इस्वो न्यक् खर्व्वयोस्तिषु ।

## वित्रकम्।

स्रक्षीवं विधारे विधारे नाडमत्ते पुनरन्यवत् ॥ ३० ॥ स्रभावो मरगोडसत्त्वे आह्वो युद्धयद्भयोः । आर्त्तं स्त्रीरजःपुष्पे क्षीवं स्यादतुजे त्रिषु ॥ ३१ ॥ स्राश्रवेडक्रीकृतौ क्षेशे नाडन्यवत् वचनस्थिते । खद्भा यादविभदि महे च क्रतुपावके ॥ ३२ ॥ खत्सवो मह जत्सेके इच्छापमवकोपयोः । कारवी मधुरादी प्यत्वक्पत्रीकृष्णजीरके ॥ ३३ ॥ कितवस्तु पुमान् मत्ते वश्चके कनकाद्भवये ।

केबाबीडजे च पुत्रागे पुंसि केबाबति त्रिषु ॥ ३४॥ कैतवन्तु छले द्युते कैरवः कितवे रिपौ। नपुंसकञ्च कुमुदे चिन्द्रकायान्तु कैरवी ॥ ३५ ॥ गाण्डीवो गाण्डिवश्चास्त्री कार्मुकेऽर्जुनकार्मुके । गालवस्तु मुनौ लोघ्रे ताण्डचोऽस्त्री तृणान्तरे ॥ ३६ ॥ भनेदुद्धतनृश्चे च त्रिदिवा सरिदन्तरे। पुंसि स्वर्गे दीदिविर्ना धिषणेऽन्ने तदिस्याम् ॥ ३०॥ निष्पातः शूर्पपतने राजमापे कड्झके। पवने विाम्वकायां ना निविकल्पेडन्यलिङ्गकः ॥ ३८॥ निह्नवः पुंसि निकृताविविधासापलापयोः। पछ्ठवोऽस्त्री किसलये विटपे विस्तरे वने ॥ ३९ ॥ गुङ्गारेऽलक्तरागे च प्रभावः शान्तितेजसोः। पञ्चत्वं पञ्चानां भावे प्राणानामसयेऽपि च ॥ ४० ॥ मभवो जन्ममूले स्याज्जन्महेती प्राक्रमे । हानस्य चादिमस्थाने प्रसवी गर्भमोचने ॥ ४१ ॥ जत्यादे स्यादपत्येऽपि फले च कुसुमेऽपि च। मसेवः पुंसि वीणाङ्गे स्यूते च पार्थिवो नृपे ॥ ४२ ॥ पार्थिबी तु सीतायां स्त्री पृथिव्या विकृतौ त्रिषु । पुद्भवः स्याद् वलीवर्दे मभेदेऽप्यौषधस्य च ॥ ४३ ॥ षत्तरस्थः पुनः श्रेष्ठे फेरवो जम्बुकेऽस्रपे। बह्नतः सूपकारे स्याद् भीमसेने च गोद्वाह ॥ ४४ ॥ बान्धवो ज्ञातिलुहृदो भौगवो गजधन्वनोः। शुक्रे परशुरामे च भार्गत्री पार्वतीश्रियोः ॥ ४५ ॥ दूर्वायां भैरवः पुंसि शङ्करे भीषणे त्रिषु । माधवोऽजे मधौ राघे यादवे ना स्त्रियां मिसौ ॥ ४६॥

मध्यक्रिरावासन्तीकुट्टनीमीवरासु च। गोर्माहच्यादिसम्पत्ती यादवः पुंसि केशवे ॥ ४७॥ राजीवं निलने ना तु भेदे हरिणमीनयोः। राघवोऽब्धेर्महामीनभेबे च रघुवंश्वे ॥ ४८॥ शौरवो नरके घोरे वड्वा द्विजयोषिति । ग्रश्वायां कुम्भदास्याञ्च नारीजासन्तरेऽपि च ॥ ४९ ॥ बाइवं करणे स्त्रीणां घोटकौघे नपुंसकम्। पाताले न स्त्रियां पुंति ब्राह्मणे वड्वानले ॥ ५० ॥ विभवो रैमोक्षैश्वर्ध्ये विद्वतो विद्वतौ धियि । विभावः स्यात परिचये रसस्योदीपनाविषु ॥ ५१ ॥ शात्रवं भावसंह्योः शवूणां शात्रत्रो द्विपि। षाड्यो गानरसयोः सचिवो मन्त्रिण स्मृतः ॥ ५२ ॥ सहाय सम्भवी हेताबुत्पत्ती मेलकेऽपि च। आधारानितरिक्तत्वेऽप्याधेयस्य निगद्यते ॥ ५३ ॥ सुग्रीवो वासुदेवस्य हथे शाखासृगेक्वरे । सुपत्री कारवे छे स्यात् कृष्णजीरकजीरयोः ॥ ५४ ॥ सेन्धवोऽस्त्री माणिपन्थे नाऽइवे सिन्धुभवे त्रिषु ।

## वचतुष्कम्।

अनुभावः प्रभावे स्यानिश्चये भाववोषके ॥ ५५ ॥ भवेदभिषवः स्नाने मद्ये सन्धानयज्ञयोः । अपह्नवस्तु पुंलिङ्गः स्मृतः स्नेहापलापयोः ॥ ५६ ॥ आदीनवः पुमान् दोषे परिक्रेशदुरन्तयोः । उपप्लवः सैंहिकेये विष्लवोत्पातयोरिप ॥ ५७ ॥ कुशीलवस्तु वाल्मीकौ नटयाचकयोरिप । जलविल्वः कर्कटे स्यात् पञ्चाङ्गे जलचत्वरे ॥ ५८ ॥

जीतश्चीतश्चकारे स्याद् द्रुमभेदेऽपि पुंस्ययम् ।

घामार्गत्रस्तु पुंसि स्यादपामार्गे च घोषके ॥ ५९ ॥

पारिष्लवश्चाकुले स्याज्ञश्चले च पराभतः ।

तिरस्कारे तिनाशे च पुंसि पारश्चतः पुमान् ॥ ६० ॥

परस्रीतनये ग्रस्ने द्विजात् श्द्रासुतेऽपि च ।

पुष्ठग्रीवस्तु पुंलिङ्गो गर्गरीताम्रकुम्भयोः ॥ ६१ ॥

वलदेतो वले वाते वायमाग्गीषधौ स्त्रियाम् ।

रान्तदेवस्तु नृपते भेदे च गरुड्ध्वजे ॥ ६२ ॥

रोहिताश्वश्चित्रभानौ हरिश्चन्द्रनृपात्मजे ।

ग्रथ ग्रीतिशवं क्रीतं शैलेयमाणिमन्थयोः ॥ ६३ ॥

पुंसि शक्तुफलाद्दसे तथा मध्रिकौषधौ ।

सहदेवा वलादण्डोत्पलयोः ग्रारिनौषधौ ॥ ६४ ॥

सहदेवी तु सर्गाह्यां पुंसि स्यात् पाग्डवे पुनः ।

वपञ्चकम् ।

भ्राशितम्भवमन्नाये तृप्ती स्यादाशितम्भवः॥ ६५॥। वान्तवर्गः समाप्तः।

शैककम्।

शं वदन्ति बुधाः श्रेयः शश्च शस्त्रं निगद्यते । शीश्च शयनिमत्यादुः शास्त्रं शा च निगद्यते ॥ १ ॥ शद्विकम् ।

ग्रंशुरर्कप्रभोसेषु नाशा तृष्णादिशोः स्त्रियाम् । श्राशुर्धान्यान्तरे शीघ्रऽपीशा लाङ्गलदण्डके ॥ २ ॥ ईशः प्रभौ महादेवे काशी वाराणसीपुरे । न स्त्रियां तृणभेदे स्याद कीशो दिगम्बरे कपौ ॥ ३ ॥

कुशी फाले कुशा रज्ज्यां त्रिषु पापिष्ठमत्तयोः। योक्त्ररामसुतद्वीपे ना दर्भेऽस्त्री कुशं जले ॥ ४ ॥। केशः स्यात पुंसि वरुणे हीवेरे कुन्तलेऽपि च । क्केशो दुःखेऽपि कोपेऽपिष्टुव्यवसायेऽपि दृश्यते ॥ ५ ॥ केबोऽस्त्री कुबले पात्रे दिच्ये खड़पिथानके । जातिकोषेऽर्थसङ्घाते पेश्यां बान्दादिसंग्रहे ॥ ६ ॥ दर्भस्तु स्यादमावस्यायागभेदावलोकने । दंशः कीटविशेषे च वर्षदंशनयोः पुमान् ॥ ७ ॥ दशावस्थादीपवत्त्यों वस्त्रान्ते भूम्नि योषिति । हक् स्त्रियां दर्शने नेत्रे बुद्धौ च त्रिषु वीसके ॥ ८॥ नाज्ञः पलायनेऽपि स्यान्निधानानुपलम्मयोः । निशा बारुइरिद्रायां स्यात् त्रियामाहरिद्रयोः ॥ ९ ॥ पश्च र्मृगादिदेवाजे नाव्ययं पश्च दर्शने। पाचाः केशादिपूर्वः स्यात् तत्सङ्घे कर्णपूर्वकः ॥ १० ॥ सुकर्णे च स्वसामध्यीन् सृगपक्ष्यादिवन्धने । पांशुर्घूळी च शस्यार्थीचरसञ्चितगोमये ॥ ११ ॥ पेशी सुपक्क किके मांस्यां खड़िपधानके। मांसिपण्ड्यामग्डभेदे राशि मेंपादिपुष्तयोः ॥ १२ ॥ वंशः पुंसि कुले वेगाौ पृष्ठावयववर्गयोः। वशा बन्ध्यासुतायोषास्त्रीमवीकरिणीषु च ॥ १३ ॥ विष्वायत्ते क्षीवमायत्तत्वे चेच्छाप्रभुत्वयोः। विट् पुंसि मनुजे वैक्ये वेको वेक्याग्रहे ग्रहे ॥ १४ ॥ नेपध्ये च शशो वोले लोघे नृपश्चभेदयोः। स्पर्शो रुजायां बाने च स्पर्शने स्पर्शकेऽपि च ॥ १५ ॥ स्पर्शः स्यात् सम्पराये च प्रशिधाविष पुस्ययम् । ्रभार्थ स्पन्न प्रतान किय मेरी

23

कोशमङ्ग्रहे । अनु म an original

आदशों दर्गग्रे टीकामितपुस्तकयोरि ॥ १६॥ उड्डीशो प्रन्थमेदे स्यादुड्डीशश्चन्द्रिकापतौ । ज्यां धुर्जपमेदे स्यादुपां धु विजनेऽव्ययम् ॥ १७॥ क्षिशस्त्रिषु क्यावे स्त्री माधन्यां सिह्नके पुमान्। कर्कशः काशमर्देश्चकाम्पिल्येष्वप्यसौ पुमान् ॥ १८॥ विषु साइसिके क्रूरे दृढ़ामस्रगानिईये। कीनाशः कर्षकक्षुद्रोपांशुघातिषु वाच्यवत् ॥ १९॥ यमे ना कुलिशो न स्त्री दम्भोली ना भाषान्तरे। गिरिजोऽद्रिपतौ वाचस्पतिशङ्करयोः पुमःनः ॥ २०॥ तुङ्गीशस्तु पुमान् गौरीवल्लभे हिमदीधिता । दुःस्पर्शो घन्वयासे ना कण्टकारुयों ख्रियां त्रिषु । खरस्पर्वेऽयू निस्त्रिशः खण्डं ना निर्दये त्रिषु ॥ २१ ॥ निर्वेशस्तु पुमान भोगे वेतने मूर्च्छनेऽपि च। / निवेशः पुंसि विन्यासे शिविरोद्वाह्योरिप ॥ २२ ॥ निदेशः शासनेऽपि स्यात् कथनोपान्तयोर्पि । नीकाशो निश्चये तल्ये पलाशं क्रवने मतम् ॥ २३ ॥ शटीकिशुकरक्षःसु पुंति स्याद् हरिते त्रिषु । प्रकाशस्तु स्फुटे ख्याते प्रहासातपयोरिप ॥ २४ ॥ पदेशो देशमावे स्यात् तर्जन्यङ्गुष्ठसान्मने । भित्ताविप च पिङ्गाशी नीलिकायां नपुंनकम् ॥ २५ ॥ जासस्त्रर्णे प्रमान् पञ्चीपतौ मत्स्यान्तरेडाप च। वालिकाश्च किशौ मुर्खे भूकेवाः क्रैवले वटे ॥ २६ ॥ भूकेश्यवल्गुजेऽपि स्यात् लोमशो मुनिमेषयोः। कोमान्विते स्त्रियां काकजङ्गामांसीवचासु च ॥ २७,॥

शुकिशिम्वमहामेदाकाशीशे शाकिनीभिदि ।
विवशिक्षष्वनश्यात्मारिष्टदुष्टिधियोरिष ॥ २८ ॥
विकाशः पुंसि विजने प्रकाशे सहशं समे ।
डिचते चाथ संवेशः स्वापस्तीरतवन्थयोः ॥ २९ ॥
सुखाशो वरुणे राजितिनिशे सुखभोजने ।
हताशो निर्देषे चाशारिहते पिश्चनेऽपि च ॥ ३० ॥

#### शचतुष्कम्।

श्रपदेशः पुमान् लक्ष्ये निमित्तव्याजयोरिष । अपभंशस्त पतने भाषाभेदापशब्दयोः ॥ ३१ ॥ अ।श्रयाद्याः पुमान् वह्यौ त्रिषु चाश्रयनाद्यके । उपस्पर्दाः स्पर्दामात्रे स्नानाचमनयोरिष ॥ ३२ ॥ उपदंशो विदंशे च मेहरोगान्तरेऽपि च। क्र्रहक् पिशुने वाच्यलिङ्गः पुंति गनैश्चरे ॥ ३३ ॥ खण्डपर्शः पर्श्वरामे शङ्करे चूर्णलेपिनि । खण्डामळकभैषज्ये सिंहिकातनयेऽपि ना ॥ ३४॥ जीवितेशो यमे पुंसि त्रिषु स्याज्जीवितेश्वरे। नागपाशः पुमान् स्त्रीणां करणे वरूणायुधे ॥ ३५ ॥ पञ्चद्वी त्वमावास्यापौर्णमास्योश्च योषिति । मितस्पर्भाः सहाये स्याद् वार्त्ताहरपुरोगयोः ॥ ३६ ॥ परिवेशो वेष्टने स्यात् परिधात्रीप पुंस्ययम् । पादपाशी खड्डुकायां मृङ्खलायामीप स्त्रियाम् ॥ ३७॥ पुरोडाशो हावभेंदे चमस्यां पिष्टकस्य च। हुतशेषे च भूमिस्पृक् पुंसि मानुष्वैदययोः ॥ ३८॥ शान्तवर्गः समाप्तः।

# वैककम्।

षः कचे पुंसि विक्केयः श्रेष्ठे स्यादिभिधेयनतः । शः संवर्ते राक्षसे च नरसिंहे च विद्युति ॥ १ ॥ क्षेत्रे नाक्षे क्षेत्रपाले क्षिनिवासे गतौ क्षये ॥ षद्विकस् ।

असो ज्ञातार्थग्रकटव्यवहारेषु पाशके ॥ २ ॥ रुद्राक्षेन्द्राक्षयोः सर्पे विभीतकतराविष । चके कर्षे पुमान क्रीवं तुखे सौवर्चलेन्द्रिये ॥ ३॥ √ उपा वाणसुताराञ्योरुषः कामिनि गुम्गुलौ । राविशेषे उषायान्तु केचिदाहुस्तदव्ययम् ॥ ४ ॥ इवः क्षारसृतिकायां मभातेऽपि पुमानयम् । तत्सन्धायाञ्च रन्ध्रे च चन्दनाद्री श्रवोविले ॥ ५ ॥ ऋषि वेंदे विशेष्ठादौ दीधितौ च पुमानयम्। ऋक्षः पर्वतभेदे स्याद् भल्लूके शोगाके पुमान् ॥ ६ ॥ कृतवेघनेऽन्यलिङ्गो नक्षत्रे पुत्रपुंस्कम । कहा स्यादन्तरीयस्य पश्चादञ्चलपञ्चने ॥ ७ ॥ म्पर्द्वास्पदे ना दोर्मूले कळवीरुनुग्रेषु च। कर्षों न कर्षणे मानमभेदे पुत्रपुसंकम् ॥ ८॥ कर्षुः पुमान करीषाग्री स्त्रियां कुल्येष्टिखातयोः। काक्षी तुर्वारकायाञ्च सौराष्ट्रमृद्यपि ख्रियाम ॥ ९॥ कोषोऽस्त्री कुबले पात्रे दिन्ये खडुपिधानके। जातिकोषेऽर्थसङ्घाते पेक्यां शब्दादिसङ्ग्रहे ॥ १० ॥ घोष श्राभीरपल्ल्यां स्याद् गोपालध्वनि घोषके। कांस्ये चाम्बुदनादे ना घोषा मधुरिकौषधौ ॥ ११ ॥ चोक्षो गीते धुचौ दक्षे तथा तीक्ष्णमनोक्स्योः।

ऋषा नागवलायां स्त्री तापमतस्याटवीषु ना ॥ १२ ॥ तर्षो लिप्सोदन्ययोस्तिद् कान्ती वाचि ह्वी स्त्रियाम्। तुषो धान्यत्वगक्षद्रोस्तृषा लिप्सातृषोः स्त्रियाम् ॥ १३ ॥ तृद् लिप्सायामुद्न्यायां स्मरपुत्र्यामीप ख्रियाम् । दक्षस्त्रिषु पटौ पुंसि ताम्रचूड़े मजापतौ ॥ १४॥ मुनिभेदे हरहषे दुमभेदे स्त्रियां मुदि । दोषः स्याद् दूषणे पापे दोषा रात्री मुजंडिप च ॥ १५॥ ध्वाङ्को मत्स्यात्खगे काके तक्षके भिक्षुकेऽपि च । ध्वङ्की कक्कोलिकायां स्यान्न्युसं कात्स्न्यें तृगोऽपि च ॥१६॥ वजाकारोधिकः क्रीवेऽथ पुंमि महिषे निकृष्टे पुनरन्यवत् । प्रक्षो जटीगर्दभागडद्वीपभित्कुअराजने ॥ १७॥ पक्षो मासार्द्धके पार्षिणग्रहे साध्यविरोधयोः केशादेः परतो वन्दे वले साखिमहाययोः ॥ १८॥ चुल्लीरन्त्रे पतत्रे च वाजे कुअरपार्श्वयोः । मेक्षा नृसेक्षणे बुद्धी मेषः क्रेको च मर्दने ॥ १९ ॥ उन्मादे मेषणे पोषो मासे तत्पूर्णिमातिथी। स्त्रियां भिक्षा भृतौ याञ्चासेवाभिक्षितवस्तुषु ॥ २०॥ माषो ब्रीह्यन्तरे मूर्खे मानत्वग्दोषभेदयोः। मिषं व्याजे स्पर्द्धने ना मेषो राइयन्तरे हुड़े ॥ २१ ॥ भैषज्यभिदि मोक्षम्तु मुक्तिपार्टालमोचने। यक्षो गुह्यकमात्रे च गुह्यकाधीश्वरेऽपि च॥ २२॥ रक्षा जतुरक्षणयोः इक्षस्त्रमेम्ण्यचिक्रणे। लक्षा न पुंसि सङ्ख्यायां क्रीवं व्याजगरव्ययोः ॥ २३ ॥ वर्षोऽस्त्री भारतादौ च जम्बृद्वीपाब्दर्शाष्ट्रषु । मारुद्काले स्त्रियां घूमि विद्स्तिन्यापनविष्ठयोः ॥ २४॥

विषं जलेऽतिविषायां स्त्रियां क्ष्त्रेडे तु न स्त्रियाम् । हुषो धर्मे बलीवर्दे गुङ्गचां पुराशिभेदयोः ॥ २५॥ श्रेष्ठे स्याद्तरस्यश्च वासामृषिकशुक्रले । तथा वास्तुस्थानभेदे पुमानयं मकीत्तितः ॥ २६ ॥ हवा मूविकपण्यीश्च यतीनामासने हवी । व्योषं स्यात् त्रिकटुद्रव्ये करिभेदे पुमानयम् ॥ २०॥ शुंवः षोषे विलं स्त्री स्यात शेषः सङ्कर्षणे वधे । अनन्ते ना मसादे न स्वनिमील्यार्पणे स्त्रियाम ॥ २८ ॥ उपयुक्तेतरे न स्त्री शोषो यक्ष्मां योषयो । षत्रिकम ।

अध्यक्षोऽधिकृते पुंसि मत्यक्षे त्वभिधेयवत् ॥ २९ ॥ श्रभीषुः पग्रहे रश्मी नाकर्षो द्यूत इन्द्रिये। पाजके बारिफलके कोदण्डाभ्यासवस्तुनि ॥ ३०॥ आकर्षेणेऽपि पुंसि स्यादामिषं पुत्रपुंमकम् । भोग्यवस्तुनि सम्भोगेऽप्युत्कोचे पलछेऽपि च ॥ ३१ ॥ उष्णीयन्तु शिरोवेष्टेकिरीटे लक्षगान्तरे। उत्पेक्षाऽनप्धानेऽपिं काव्यालङ्करणान्तरे ॥ ३२ ॥ कल्मपं किल्विषे क्लीवं पुंसि स्यान् नरकान्तरे। कल्माषो यातुधाने च कुष्णपाण्डरकुष्णयोः ॥ ३३ ॥ कलुषं त्वाविले पापे किल्विषं पापरोगयोः। अपराषेऽपि कुल्मापं काञ्जिके यावके पुमान् ॥ ३४ ॥ गर्डूषो मुखपूर्त्तीभपुष्करमस्तोन्मिते । गवासी शक्रवारुण्यां गवासो जालके कपौ ॥ ३५ ॥ गोरक्षो नागरङ्गे स्याद् गवाञ्च परिरक्षके । जिगीषा जेतुमिच्छायां ब्यवसायमकर्षयोः ॥ ३६ ॥

त्तरीषः शोभनाकारे भेलेऽव्यिव्यवसाययोः। तरीषी शक्रकन्यायां पुंसि स्वर्गे महोदधौ ॥ ३७ ॥ तारीषी चेन्द्रकन्यायां ना स्वर्गाम्बुधिकाञ्चने । नह्यो नागभेदे स्यात् सोमवंशनृपेऽपि च ॥ ३८॥ निकषः शाणफलके निकषा यातुमातरि । निमेषनिमिषौ कालमभेदेऽक्षिनिमीलने ॥ ३९॥ परुषं कर्चरे रूक्षे निष्दुरोक्ती च वाच्यवत । प्रदोषः समये दोषे मत्युषोऽहर्मुखे वसौ ॥ ४० ॥ पीयूषं सप्तादिवसावधिक्षीरे तथामृते। पुरुषः पूरुषे साङ्ख्याज्ञे च पुत्रागपादपे ॥ ४१ ॥ पौरुषं पुरुषस्य स्याद् भावे कर्मणि तेजिस । ऊर्द्धावस्तृतदोःपाणिनृमाने त्वभिधेयवत् ॥ ४२ ॥ महिषी कृताभिषेकासैरिभ्योरोषधीभिदि। मारिषः ज्ञाकभिद्यार्थे नाट्योक्तौ पुंसि योषिति ॥ ४३ ॥ दक्षाम्बायां सृगाक्षी तु विशालासृगनेत्रयोः। रक्ताक्षः कासरे क्रूरे पारावतचकोरयोः ॥ ४४ ॥ रौहिषं कत्तृणे क्षीवं पुंसि स्याद् हरिगान्तरे । विश्लेषो विधुरेऽयोगे शुश्रूषा स्यादुपासने ॥ ४५ ॥ कथने श्रोतुमिच्छायां शैलूषो नटविस्वयोः। संहर्षस्तु प्रमोदेऽपि स्पर्दायाश्च प्रभक्षने ॥ ४६ ॥ सङ्घर्षः स्यात् पुमान् घृष्टी स्पर्दायामीप दृश्यते । समीक्षा तु स्त्रियां तत्त्वे बुद्धाविप निभाछने ॥ ४७ ॥

षचतुष्कम् । अनुकर्षो रथाधःस्यदारुएयप्यनुकर्षणे । भ्रम्बरीषं रणे भ्राष्ट्रे क्वीवं पुंसि नृपान्तरे ॥ ४८ ॥ नरकस्य प्रभेदं च किशोरे भास्करेडींप च । आम्रातकेऽनुतापे चानिमेषो मत्स्यदेवयोः ॥ ४९॥ भ्रनुतर्षः सुरापानपात्रे तृष्णाभिलापयोः । श्रहिद्विद् गरुड़े शके मयूरे नकुले पुमान् ॥ ५०॥ भ्रलम्बुषः महस्ते च क्रईने राक्षसात्तरे । भ्रलम्बुषा तु मुण्डीय्यी स्वर्गवाराङ्गनान्तरे ॥ ५१ ॥ अथ किम्पुरुषो लोकभेदकित्ररयोः पुमान् । देवदक्षः सप्तपर्यो मन्दारादिषु गुग्गुली ॥ ५२ ॥ र्नान्दघोषोऽर्जुनरथे घोषे वन्दिजनस्य च । परिवेषस्तु पुंछिङ्गः परिघौ परिवेषणे ॥ ५३ ॥ परिघोषो निनादे स्यादवाच्ये जलदध्वनौ । पलङ्कषा गोश्चरके रास्नागुग्गुलुकिशुके ॥ ५४ ॥ मुग्डीरीलाक्षयोश्च स्त्री राक्षसे तु पलङ्कपः। वीरदृक्षो भल्लातकककुभद्रमयोः पुमान् ॥ ५५ ॥ भूतदृक्षस्तु बाखोटदुमे श्योनाकपादपे । महाघोषा तु कर्कटशृङ्गयां पुंस्यतिघोषणे ॥ ५६ ॥ क्लीवं इट्टे राजदृक्षः सुवर्णाकंपियालयोः। बातक्षम्तु वात्लोत्कचयोः शक्रकार्मुके ॥ ५० ॥ विज्ञालाक्ष हरे ताक्ष्यें ना सुनेत्रेडिभिषयवत् । सकटासो वरासे ना कटाक्षसिंहते त्रिषु ।। ५८॥ षान्तवर्गः समाप्तः ।

# सैककम् ।

सा जीवेच्छे पञ्चवके भृगौ भिस निशापतौ । शक्तौ तु सा स्त्रियां सुस्तु पसवे गर्भमोचने ॥ १ ॥

# सद्विकम्।

कंसोऽस्त्री तैजसद्रव्ये कांस्ये मानेऽसुरे तु ना । कास्त्रविकलवाचि स्थाव तथा शक्तयायुषे स्त्रियाय ॥ २ ॥ गुत्सः स्यात् स्तत्रके स्तम्बे हार्भिद्यन्यपर्णयोः। गोसो बोलोषसोश्चास इश्चपक्षिभदोः पुमान् ॥ ३॥ वासो भये मणे दींषे दासो वाणाभुजिष्ययोः। दासो भृते च शुद्रे च ज्ञातात्मिन च धीवरे ॥ ४॥ नासा तु नासिकायाश्च द्वारोर्द्धदारुषि स्नियाम् । प्रसूरश्वाजनन्योश्च कन्दलीवीरुघोः ख्रियाम् ॥ ५ ॥ वसु र्ना देवभेदाग्निभायोक्त्रवकराजस । क्षीवं रुद्धयौषधे श्यामरैरत्ने मधुरे त्रिषु ॥ ६ ॥ भासः पुंसि प्रभायां स्याद विशेषे विहगस्य च। भास् प्रभावे मयूले स्त्री भाश्चन्द्रमासयोः पुमान् ॥ ७॥ मांसं स्यादामिषे क्रीवं कक्कोलीजटयोः स्त्रियाम् । मिसिः स्त्री मधुरामांस्योः श्रतपुष्पाजमोदयोः॥ ८॥ मृत्सा काक्ष्यां श्रेष्ठमृदि रसो गन्धरसे जले। गूङ्गारादौ विषे वीर्च्ये तिकादौ द्रवरागयोः ॥ ९ ॥ देहधातुमभेदे च पारदस्वादयोः पुमान्। िस्त्रयान्तु रसनापाठाशङ्घकीकङ्गुभूमिषु ॥ १० ॥ रासः कोलाहले ध्वाने भाषाशृङ्खलकेऽपि च। क्रीडाभेदे च गोपानां वत्सः पुत्रादिवर्षयोः ॥ ११॥ त्तर्णके नोरिस ह्रीवं व्यासो ना विस्तृतौ सुनौ । शंसा वचिस वाञ्छायां हंसः स्यान् मानसौकिस ॥ १२॥ निर्छोभनृपविष्णुर्के परमात्मनि मत्सरे। योगिभेदे मन्त्रभेदे श्रीरमरुदन्तरे ॥ १३॥

तुरङ्गममभेदेऽपि हिंसा चौर्यादिघातयोः।

सत्रिकम्। अलमा इंसपद्यां ना पादरोगदुभेदयोः ॥ १४ ॥ क्रियामन्दे त्रिष्वयाचिमयुखशिखयोर्न ना । अदम् परस्मित्रत्र स्यादभ्यासोऽभ्यसनेऽन्तिके ॥ १५॥ आगोऽपराधे पापे स्यादाश्वासः पुंसि निर्हतौ। भ्राख्यायिकापरिच्छेदे चाबीर्दन्ते मरुद्भजाम् ॥ १६ ॥ हितस्याश्वासने स्त्री स्यादिष्वासः कार्सुके पुमान्। त्रिषु स्यात् क्षेपके चेषोरुन्छासः माग्रानेऽपि च ॥ १७॥ ग्राख्यायिकापरिच्छेदेऽप्याश्वासेऽपि पुमानयम् । उत्तंसः कर्णपूरेऽपि शिखरेऽपि च न स्त्रियाम् ॥ १८॥ उपम् मत्यूषिस क्रीवं पितृमस्वाश्च योषिति । जरम् वक्षसि च श्रेष्ठेडप्येनः पापापराघयोः ॥ १९॥ श्रोजस् दीप्ताववष्टम्भे प्रकाशवलयोरिप । ओकस् श्राश्रयमात्रे च मन्दिरे च नपुंसकम् ॥ २०॥ कीकसः कृपिजातौ स्यात् पुंसि कुल्ये नपुंसकम्। चमसो यज्ञपात्रस्य भेदेऽस्त्री पिष्टके स्त्रियाम् ॥ २१ ॥ क्रन्दम् पद्ये च वेदे च स्वैराचाराभिलापयोः। ज्यायात् रुद्धेऽतिमशस्ते ज्योतिरग्नौ दिवाकरे ॥ २२ ॥ पुमान् नपुंसकम् दृष्टी स्यान् नक्षत्रप्रकाशयोः। तरो वले च वेगे च तपो लोकान्तरेऽपि च ॥ २३ ॥ चान्द्रायणादौ धर्मे च पुमान् शिशिरमाघयोः। तमो ध्वान्ते गुणे शोके क्षीवं वा ना विधुन्तुदे ॥ २४ ॥ तामसी निश्चि दुर्गायां तामसो भुजगे खले । तेजो दीसौ प्रभावे च स्याद प्राक्रमरेतसोः ॥ २५ ॥

धतुः पियाले ना न स्त्री राशिभेदे शरासने। धनुर्द्धरे त्रिषु नभः क्षीवं व्योक्ति पुमान् घने ॥ २६॥ घ्राणश्रावणवर्षासु विसतन्ती पतद्ग्रहे । पनसः कण्टकीफलं कण्टके वानरान्तरे॥ २७॥ स्त्रियां रोगमभेदे स्यात पयः स्यात सीरनीरयोः। पायसस्तु ऋीवपुंसोः श्रीवासपरमात्रयोः ॥ २८॥ पुक्कसी कलिकानील्योः पुक्कसः वनपचेऽधमे । बीभत्मो नाडर्ज्जने क्रूरघृणात्मविकृते विषु ॥ २९ ॥ भूयान् त्रिषु बहुतरे पुनरर्थे त्वदोऽन्ययम् । मनस् चित्ते मनीषायां मह जत्सवतेजसोः ॥ ३०॥ मानसं सर्सि स्वान्ते रभसो वेगहर्षयोः। रहस् तत्त्वे रते गुह्ये रजस् क्रीवं गुणान्तरे ॥ ३१ ॥ श्रार्त्तवे च परागे च रेणुमात्रे च एरयते। राक्षसो यातुषाने स्याचण्डायां राक्षसी स्पृता ॥ ३२ ॥ रेपाः स्याद्धमे क्रूरे क्रुपणेऽप्याभिधेयवत् । रेतम् शुक्रे पारदे च रोदश्च रोदसीति च ॥ ३३॥ दिवि भूमौ पृथक् च स्यात सहोत्त्याप्येतयोस्तथा । लालसौत्सुक्यतृष्णातिरेकयाच्यासु च द्वयोः ॥ ३४॥ वयम् पक्षिणि वाल्यादौ यौवने च नपुंसकम्। वचीं नपुंसकं रूपे विष्ठायामपि तेजासि ॥ ३५॥ पुंसि चन्द्रस्य तनये वहिंस् पुंसि हुताकाने । न स्त्री कुशे वपुम् क्रीवं तनौ शसाकृतावपि ॥ ३६॥ वतंसस्तु पुमान् कर्णपूरशेखरयोरि । वाहसो जलनियाने वायाली सुनिषग्रके ॥ ३०॥ वायसोऽगुरुष्टक्षे च श्रीवासध्वाङ्क्षयोः पुगान् ।

काकोडुम्बरिकायाञ्च काकगाच्याञ्च वायसी ॥ ३८॥ विद्वानात्मविदि माज्ञे पण्डिते चाभिधेयवत् । विलासो हारभेदे स्वाङ्घीलायामिप पुंस्ययम् ॥ ३९॥ वीतंसो बन्धनोपाये मृगाणां पक्षिणामीप। तेषामिप च विश्वासहतोः मावरणेऽपि च ॥ ४०॥ वेघाः पुंसि हृषीकेशे बुधे च परमेष्ठिनि । शिरस् प्रधाने सेनाग्रे शिखरे मस्तकेऽपि च ॥ ४१॥ श्रीवासो टकधूपे स्यात पङ्क्रजे मधुसूदने। श्रेयो मुक्तौ धुभे धर्में ऽतिमशस्ते च वाच्यवत् ॥ ४२ ॥ श्रेयसी करिपिष्पल्यामभयापाठवोरिप । सहो बले ज्योतिषि च पुंसि हेमन्तमार्गयोः ॥ ४३ ॥ सस्सी विल्ले कासारे सरो नीरतड़ागयोः । स्यात् समासस्तु पुंलिङ्गः सङ्खेपे च समर्थने ॥ ४४ ॥ सारसः पक्षिभेदेन्द्रो क्लीवन्तु सरसीरुहे । साइसन्तु वलात्कारकृतकार्ये दमेऽपि च ॥ ४५ ॥ मुरसन्तु विषु स्वादौ पर्णासे तु नपुंसकम्। स्त्री रास्नानागमात्रोश्च स्रोतोऽम्बुवेग इन्द्रिये ॥ ४६ ॥ इतिहीतव्यमात्रे च सर्पिष्यपि नपुंसकम्।

## स चतुष्कम्।

श्रिधवासो निवासे स्याद संस्कारे धूपनादिभिः॥ ४०॥ अवध्यंसः परिसागे निन्दनेऽप्यवचूर्णने। अवतंसो न स्त्रियां स्याद कर्णपूरे च कोखरे॥ ४८॥ श्रिगौकाः पुंसि क्रमे पिक्षपश्चास्ययोरिष। उदींचरुत्रभे वाच्यिळङ्गः पुंसि हुताक्षने॥ ४९॥ कलहंसस्त्रु कादम्बे राजहंसे नृपोत्तमे।

कनीयानतियूनि स्यादत्यल्पानुज्योस्त्रिषु ॥ ५० ॥ कुम्भीनसः क्रूरसर्पे स्त्रियां लनगणमातार । भनेद् घनरसः सान्द्रिनय्यासे मोस्टेडम्बुनि ॥ ५१ ॥ कपूरे पीलुपण्यांश्च सम्यक् सिद्धरसेऽपि च। चन्द्रहासो दशग्रीवकरवालेऽसिमात्रके ॥ ५२ ॥ जटायुम् पुंसि सम्पातेः कनीयसि च गुग्गुलौ। श्रथ तामरसं पद्मे ताम्रकाञ्चनयोरीप ॥ ५३ ॥ त्रिस्रोता जह्नुकन्यायां स्रोतस्वत्यन्तरेऽपि च। दिवोकाश्च दिवौकाश्च पुंसि देवे च चातके ॥ ५४ ॥ दीर्घायुः शाल्मलीरक्षे वायसे जीवकदुमे । मार्कण्डेये च पुंसि स्याचिरजीविनि वाच्यवत् ॥ ५५ ॥ नगौकाः पुंसि शरभे पक्षिपञ्चास्ययोरिप । निःश्रेयसन्तु कल्याग्रामोक्षयोः शङ्करे पुमान् ॥ ५६ ॥ नीलाञ्जसाऽप्सरोभेदे सिरद्भेदे च विद्युति। मचेताः पाशिनि मुनौ ना महृष्टहृदि त्रिषु ॥ ५७॥ पुनर्वसुना सुनिभिद्यजे द्वित्वे तु भानतरे । पौर्णमासः पुमान् यज्ञभेदे स्त्री पूर्णिमातियौ ॥ ५८॥ महारसः स्यात खर्जूरे कोषकारकशेरुणोः। मलीमसस्तु मलिने पुष्पकाशीक्षलोहयोः॥ ५९॥ भवेन्मधुरसा द्राक्षामुर्विकादुन्धिकासु च। यमस्त्रसा तु दुर्गायां यमुनायामीय स्त्रियाम् ॥ ६० ॥ यवीयाननुजेऽपि स्याद्तियृति च वाच्यवत् । रासेरसस्तु गोष्ट्यां स्याद् रासगृङ्गारयोरिष ॥ ६१ ॥ रसिसदौ रसावासे पष्टीजागरकेऽपि च। राजहंसस्तु कादम्बे कलहंसे नृपोत्तमे ॥ ६२ ॥

वरीयात् योगभिच्छ्रेष्ठवरिष्ठेष्वतियूनि च ।
विहायाः शकुनौ पुंसि गगने प्रत्नपुंसकम् ॥ ६ है ॥
विभावसुः पुमान् सूर्य्ये हारभेदे च पावके ।
वाश्रेयसन्तु कल्याणे परमात्मिन शम्मीण ॥ ६४ ॥
प्रथ सर्वरसो वाद्यभाग्डभेदे च धूनके ।
सप्ताचिः पावके पुंसि क्रूरचक्षुषि तु त्रिषु ॥ ६५ ॥
साधीयानितवादे स्यादितसाधौ तु वाच्यवद ।
सिद्रसो रसे पुंसि धातुमभृतिषु त्रिषु ॥ ६६ ॥
सुमेशास्तु स्थिष ज्योतिष्मत्यां त्रिषु सुबुद्धिन ॥ ६० ॥

सपञ्चकम ।

दिन्यचश्चः सुगन्धस्य भेदे नाडन्धे सुलोचने । स्यात्रमश्चमसश्चन्द्रे चित्रापूपेन्द्रजालयोः ॥ ६८ ॥ हिङ्गुनिर्धास इत्येष निम्वे हिङ्गुरसेऽपि च ।

सषद्कम ।

हिरएयरेताः पुंसि स्याद् दिवाकरहिवर्भुजोः ॥ ६९ ॥ सान्तवर्गः समाप्तः ।

हैककम्।

इः शिवे सिंछले शुन्ये धारणे मङ्गलेऽपि च । गगने नकुछीशे च रक्ते नाके च वर्णयते ॥ १॥

हद्विम् ।

श्रीहर्बृत्रासुरे सर्पे पुंसीहोद्यमवाञ्क्रयोः । कुद्दः स्त्री कोकिलालापनष्टेन्दुकलदर्भयोः ॥ २ ॥ श्रहोऽनुग्रहीनर्बन्धग्रहणेषु रणोद्यमे । सुर्यादौ पूतनादौ च सैंहिकेयोपरागयोः ॥ ३ ॥

ग्राहो प्रहेऽवहारे च गुहः षाण्मातुरे गुहा। सिहपुन्छाञ्च गर्ने च पर्वतादेश्च गहरे॥ ४॥ यहं यहाश्च पुंभाभि कलनेऽपि च सद्यान । नाइस्तु बन्धने कूटे मोहो गजाङ्घिपर्वग्रोः॥ ५॥ वाच्यवांत्रपुणे तर्के वहीं पिच्छे दलेऽस्त्रियाम् । बहु स्यात् त्र्यादिसङ्ख्यासु विपुलेऽप्यिमधेयवत् ॥ ६ ॥ मही नद्यन्तरे भूमौ मह उत्सवतेजसोः। अय मोहो नृलिङ्गः स्यादिवद्यायाञ्च मुर्च्छने ॥ ७ ॥ लोहोऽस्त्री शस्त्रके लौहे जोङ्गके सर्वतैजसे। वहः स्याद दृषभस्कन्धे वाहे गन्धवहेऽपि च ॥ ८॥ वाहो भुजे प्रमान् मानभेदाश्वहषत्रायुषु । त्रीहिः सामान्यधान्ये स्यादाशुधान्ये तु पुंस्ययम् ॥ ९ ॥ व्युहः स्याद् वलविन्यासे निर्माणे वन्दतर्कयोः। सहो वले न स्त्रियां स्याद स्त्रियान्तु नस्त्रेषजे ॥ १० ॥ दण्डोत्पलामुद्गपर्णीकुमारीपृथितीषु च। सिंहः कण्ठीरवे राज्ञौ सत्तमे चोत्तरस्थितः ॥ ११ ॥ सिंही तु कण्टकाय्यी स्याद् वार्ताकी वासकेऽपि च। स्तेहः स्याव पुंसि तैलादिरसद्रव्ये च सौहदे ॥ १२ ॥

# इत्रिकम्।

श्रत्युहा नीलिकायां स्त्री कालकण्ठलगे पुमान् । श्राग्रहोऽनुग्रहासक्तयोराक्रमे ग्रहणेऽपि च ॥ १३ ॥ श्रारोहस्त्ववरोहे च वरारोहाकटाविप । श्रारोहणे गजारोहे दीर्घत्वे च समुच्छ्ये ॥ १४ ॥ उत्साहस्त्यमे सूत्रे कटाहः कूर्मकर्परे । द्वीपस्य च प्रभेदे स्यात् तैलादेः पाकभाजने ॥ १५ ॥ जायमानविषाखाग्रमहिषीत्रावकेऽपि च। कलहं युधि बाटे ना खड़काषे च भण्डने ॥ १६॥ दात्यूहस्तु पुमान् कालकण्टचातकपक्षिणोः। निग्रहो भत्तेनेऽपि स्यान् मध्यद्यायाञ्च बन्धने ॥ १७॥ निर्घ्युहः शिखरे द्वारे निर्घासे नागदन्तके । निक्हो वीस्तभेदे स्यादृहशुन्ये च निश्चिते ॥ १८॥ मग्राहस्तु त्लासूत्रे हवादिमग्रहेऽपि च। पटहो ना समारम्भे भ्रानके पुत्रपुंसकम् ॥ १९॥ पत्रहस्तु वहिर्यात्रा मातरिश्वप्रभेदयोः। प्रग्रहस्तु त्लासूत्रे वन्यां नियमने भुजे ॥ २०॥ इयादिरक्मी रक्मी च सुवर्णालुमहीरुहं। भवाहस्तु भट्टचौ स्यादिप स्रोतिस वारिणः ॥ २१ ॥ वराहः शुकरे विष्णौ मानभेदेऽद्रिमुस्तयोः। वाराही मात्मेदे स्याद् विश्वक्तेनियाषेष्यौ ॥ २२॥ राजाईजोक्नके क्लीवं राजयोग्येऽभिभेयवत् । विग्रहः कायविस्तारविभागे ना रखेऽस्त्रियाम् ॥ २३ ॥ विदेइः कायशुन्ये स्याज्जनकान्वयभूमिपे । वैदेही रोचनासीतावाणक्स्नीपिष्पलीषु च ॥ २४ ॥ सङ्घहो हहत्युत्तुङ्गं ग्रहसंक्षेपयोरिप । सुत्रहा शल्लक्येलापणींगोधापदीषु वीणायाम् ॥ २५॥ रास्नाग्रेफालिकयोः स्त्री मुखनाह्येऽन्यलिङ्गः स्यात् ।

हचतुष्कम् । अवग्रहो दृष्टिरोधे परिवन्ये गजालिके ॥ २६॥ अभिग्रहोऽभिग्रहणेऽभियोगेऽपि च गौरवै । अवरोहोऽवतरणेऽप्यारोहे च लतोद्गमे ॥ २०॥ अक्वारोहाऽक्वगन्धायां स्त्रियां विष्वक्वव्याह्ने ।
उपनाहो व्रणालेपिएएड वीणानिवन्धने ॥ २८ ॥
उपग्रहः पुमान् वन्द्रामुपयोगेऽनुकूलने ।
स्याद् गन्धवहा नासायां पुंछिक्को मार्तारश्विन ॥ २९ ॥
तन्रुक्तन्तु छोस्त्रि स्यात् पनर्वे च नपुंसकम् ।
तमोऽपहः सहस्रांशुम्रुगाङ्किजनविह्नषु ॥ ३० ॥
प्रतिग्रहः स्वीकरणे सैन्यपृष्ठे पतद्ग्रहे ।
द्विजेभ्यो विधिवद्देये तद्ग्रहे च ग्रहान्तरे ॥ ३१ ॥
परिग्रहः परिजने पत्न्यां स्वीकारमूलयोः ।
क्वापे परिवर्ही राजयोग्यद्रव्ये परिच्छदे ॥ ३२ ॥
परीवाहो जलोच्छासे महीभृद्योग्यवस्तुनि ।
पितामहो विरिञ्चौ स्यात् तातस्य जनकेऽपि च ॥ ३३ ॥
महासहा मासपण्यामम्छानेऽपि च योषिति ।

हपश्चकम्।

मितामह इसेष विधौ पितृपितामहे ॥ ३४ ॥
हान्तवर्गः समाप्तः ।

भ्रव्ययानि । भ्रथाव्ययानि वक्ष्यन्ते व्यक्तं पूर्वोदितैः क्रमैः । भ्रकाराद्यन्तता चास्मिन् तस्मादप्यतिरिच्यते ॥ १ ॥

ग्र

अग्रब्दः स्यादभावेऽपि स्वल्पार्थमितिषेघयोः। श्रनुकम्पायाश्च तथा वासुदेवे त्वनव्ययम्॥ २॥ आ

था प्रमृत्तं समृतौ वाक्येऽनुकम्पायां समुचये।

24

\$

इ खेदे च रुषोक्ती चापाकरग्रानुकम्पयोः ॥ ३ ॥ ई

ई विषादेऽनुकम्पायां लक्ष्म्यां पुनर्नव्ययम् । ज

उ सम्बोधनरोषोत्तयोरनुकम्पानियोगयोः ॥ ४ ॥ पदस्य पूर्यो पादपूरग्रेऽपि च दृक्यते ।

ज वाक्यारम्भरक्षानुकम्पास्त्रिप च दृश्यते ॥ ५ ॥

ऋ शब्दो गईणे वाक्ये देवाम्बायां त्वनव्ययम् । ऋ

ऋ नाक्यारम्भे रक्षायां नक्षःस्मृत्योरनव्ययम् ॥ ६ ॥ देवाम्बायां दनौ चापि भैरवे दनुजे गतौ ।

लकारो देवताम्बायां भुवि कुन्ने च कीर्त्तितः॥ ७॥ लु

ल्कारो देवनाय्यी स्यान्नाय्यीत्मन्यपि मातरि । ए

ए स्मृतावष्यस्यानुकम्पामन्त्रणहूतिषु ॥ ८॥

ए शब्दो दृश्यते हूतौ स्मृत्यामन्त्रणयोशिए। भ्रो

ओ सम्बोधन भ्राह्माने स्मरणे चानुकम्पने ॥ ९ ॥

भौ

भी शब्दः कथितो हूतौ तथा सम्बोधनेऽपि च। स्त्री तु विश्वम्भरायां स्यात् पुगांस्तु निस्वने स्मृतः ॥१०॥

कैककम्।

कु पापे चेषदर्थे च कुत्सायाञ्च निवारणे। कद्विकम्।

धिक् भत्सेने च निन्दायाम् मनागप्यल्पमन्दयोः ॥ ११ ॥ कित्रकम् ।

हिरुक् शब्दो विनार्थे च मध्यार्थेऽपि च दृश्यते। गद्भिम् ।

अङ्ग सम्बोधने हर्षे सम्भ्रमास्ययोरिप ॥ १२ ॥ ङदिकम् ।

म्राङ् सीमायामभिन्याप्ती क्रियायोगेषदर्थयोः । चैककम् ।

चान्वाचये समाहारेऽप्यन्योन्यार्थे समुचये ॥ १३ ॥ पक्षान्तरे तथा पादपूरगोऽप्यवधारगो ।

चद्विकम्।

किञ्चारम्भे च साकल्ये पाक् पूर्वस्मिन्नवान्तरे ॥ १४ ॥ अग्रे प्रभातेऽतीते च देशे दिकालयोरपि ।

चित्रकम्।

तिर्घ्यक् तिरोऽर्थे वक्रे च विहङ्गादौ त्वनव्ययम् ॥ १५॥ ननुच पश्चदुष्टोक्तयोः सम्यक् दृढ्मशंसयोः ।

अद्विकम्।

नञभावे निषेधे च स्वरूपार्थेऽप्यतिक्रमे ॥ १६॥ ईषदर्थे च सादृश्ये तद्विरुद्धतदन्ययोः। टिंद्रकप्।
सुन्दु प्रशंसनेऽपि स्यादत्यर्थे च निगद्यते ॥ १७ ॥
टिंग्रिकप्।

अप्रष्ठु निर्त्रद्ये च शोभनार्थे च दृश्यते। गाचतुष्कम्।

अन्तरेगापदं विद्याद् विनामध्यार्थयोरिष ॥ १८॥

तैककम् ।

तु पादपूरणे भेदे समुचयेऽत्रधारणे।
पक्षान्तरे नियोगे च प्रशसायां विनिग्रहे॥ १९॥
तद्विकम्।

म्रातिश्राच्दः प्रशंसायां प्रकर्षे लङ्घनेऽपि च ।
नितान्तासम्प्रतिक्षेपवाचकोऽप्येष दिश्वतः ॥ २० ॥
अस्तु स्यादभ्यनुज्ञानेऽप्यस्यापीड्योरिष ।
प्रतिक्षेपे प्रशंसायां प्रकर्षे लक्षणेऽपि च ॥ २१ ॥
असम्प्रत्यर्थ छिद्दृष्टीमिति हेतौ प्रकाशने ।
निदर्शने प्रकारे स्याद् प्रकृत्यनुकर्षयोः ॥ २२ ॥
समाप्तौ च प्रकर्णेऽप्युतात्यर्थविकल्पयोः ।
समुच्चये वितर्के च प्रश्ने च पादपूरणे ॥ २३ ॥
छद स्याद प्रश्ने वितर्के च चेत् कुत्सितप्रशंसयोः ।
पक्षान्तरेऽप्यसाकल्ये जातुशब्दो विगर्हणे ॥ २४ ॥
कदाचिद्ये ऽपि तथा नेत् विकल्पनिषययोः ।
प्रति प्रतिनिधावित्यम्भूताल्यानाभिमुख्ययोः ॥ २५ ॥
मात्रार्थभागवीप्तामु लक्षयामितदानयोः ।
वतामन्त्रणसन्तोषलेदानुक्रोशविस्मये ॥ २६ ॥
स्त्रीस्त स्याद मङ्गले पुण्येऽप्याशंसायामिष क्रचिद् ।

स्वित मक्षे च वितर्के च तथैव पादपूर्णे ॥ २०॥ इन्त वाक्यारम्भलेदविषादहर्षसम्भ्रमे ।

तत्रिकम्।

श्चाराद् दूरे समीपे च किंचत कामप्रवेदने ॥ २८॥ प्रश्ने हर्षे मङ्गले च किमृत प्रश्नतक्ष्योः । विकल्पेडितिश्येडिप स्पात् तावन् मानेडिवधारणे ॥ २९॥ सम्भ्रमे च परिच्छंदे तथा कात्स्न्याधिकारयोः । प्रयत् स्याच प्रश्नांसायां विस्मये च निगद्यते ॥ ३०॥ पश्चात् प्रतीच्यां चरमेडिप्यधिकारेडिप दृश्यते । यद्भत प्रश्ने वितर्के च यावत् कात्स्न्येंडित्रधारणे ॥ ३१॥ प्रशासायां परिच्छंदे मानाधिकारसम्भ्रमे । प्रशानतरे च शश्चत स्यादनुपश्चे च मङ्गले ॥ ३२॥ प्रशानतरे च शश्चत स्यादनुपश्चे च दृश्यते । स्कृत् सहैकवारे स्यात् साक्षात प्रसक्षतुल्ययोः ॥ ३३॥ सकृत् सहैकवारे स्यात् साक्षात प्रसक्षतुल्ययोः ॥ ३३॥

तचतुष्कम्।

अहोत्रतानुकम्पायां खंदे सम्बोधनेऽपि च । पुरस्तात् प्रथम प्राच्यामग्रतोऽर्थपुरार्थयोः ॥ ३४॥

थद्विकम्।

अथायो संशये स्यातामधिकारे च मङ्गले। विकल्पानन्तरमञ्जकात्स्न्यिरम्भसमुचये॥ ३५॥ तथाऽभ्युपगमे पृष्ट्रपतिवाक्ये समुचये। सहशे निश्चयेऽपि स्याद् यथा तुल्यार्थमानयोः॥ ३६॥ मशंसायां दथा वन्धे

थत्रिकम्।

निष्कारगोऽन्यथा युनः।

वितथे चापरार्थे च सर्वथा हेतुबाढ़योः ॥ ३७ ॥ दद्विकम् ।

उत्प्रकाशे विभागे च प्रावल्यास्त्रास्थ्यशक्तिषु ।
प्राधान्ये बन्धने भावे मोक्षे लाभोर्द्धकर्मणोः ॥ ३८ ॥
यद् गर्हा हेत्ववधृत्यो यदि गर्हाविकल्पयोः ।
धदिकम् ।

मि स्यादिधिकारे चापीश्वरे च निगद्यते ॥ ३९॥ नैककमं ।

न स्यान्निषेघोपमयोर्नि निवेशभृशार्थयोः । निसार्थमंश्रयक्षेपकीशकोपरमेषु च ॥ ४० ॥ सामीप्याश्रयदानेषु मोक्षान्तर्भाववन्धने । राज्यधो भावविन्यासे नु वितर्कापमानयोः ॥ ४१ ॥ विकल्पानुनयातीते प्रश्ले हेत्वपदेशयोः ।

नद्विकम्।

अतु होने सहार्थे च पश्चात्सादृ वयोरिष ॥ ४२ ॥ लक्षणस्यम्भूतारूपानभागवीष्सास्वतुक्रमे । आयामे च समीपे च किन्तु प्रश्नावतर्कयोः ॥ ४३ ॥ चन विस्मये साकल्ये नतु शब्दो विनिग्रहे । अतु प्रश्ने परकृताविषकारे च सम्भ्रमे ॥ ४४ ॥ आमन्त्रणेऽप्यतुनये प्रश्नातु इत्विष्यारेणे । नाना शब्दो विनार्थेऽपि तथानेकोभयार्थयोः ॥ ४५ ॥ स्थाने तु करणार्थे स्याद् युक्तसादृ इययोरिष ।

पद्विकम् ।

अप स्यादपकृष्टार्थे वर्जनार्थिवयोगयोः ॥ ४६ ॥ विषय्यये च विक्रतौ चौय्ये निर्देशहर्षयोः । अपि सम्भावनापश्चराङ्कागहीसमुख्ये ॥ ४७ ॥ तथा युक्तपदार्थेऽपि कामकारिक्रयासु च । उप स्यादिधकार्थे च हीनार्थासन्नयोरिप ॥ ४८॥ भद्विकम् ।

अभीत्थम्भृतकथने चाभिमुख्याभिलाषयोः।

मैककम् ।

मा वारगो विकल्पे च स्मातीते पादपूरगो ॥ ४९॥ स्यान् मङ्गले परकृती

# मद्भिम्।

अमान्तिकसहार्षयोः।

श्राम् ज्ञानिश्चयस्मृत्योरम् रोषेऽङ्गीकृताविष्॥ ५०॥

मश्नेऽिष स्याद्म रुषोक्तौ एच्छायामो सुपक्रमे।

मण्चे चाभ्युपगमे चापाकृतौ च मङ्गले॥ ५१॥

कम् पादपूरणे तोये मस्तके च सुखेऽिष च।

किम् कुत्सायां वितर्के च निषेधमश्चयोरिष ॥ ५२॥

किम् सम्भावनायां स्याद् विमर्षे चापि दृश्यते।

नाम कोषेऽभ्युपगमे विस्मये स्मर्णेऽिष च ॥ ५३॥

सम्भाव्यकुत्सामाकाश्यविकल्पेऽिष च दृश्यते।

सम् कल्याणे सुखे सन्तु श्लोभनार्थसमार्थयोः॥ ५४॥

सङ्गार्थे च महृष्टार्थे सामि निन्दार्द्धयो मतम्।

इम् रुषोक्तावनुनये हुम् स्मृताव्य्यपाकृतौ॥ ५५॥

श्रमुपश्चेऽभ्यनुज्ञायां हृम् स्याद प्रश्लवितर्कयोः।

मित्रकम् । अलम् भृषग्रपय्यापितारणेषु निरर्थके ॥ ५६ ॥ शक्तावेवम् प्रकारे स्यादङ्गीकारेऽवधारणे । अनुमश्चे परकृतानुपमापृच्छयोरिष ॥ ५७ ॥
कथम हर्षे च गर्हायां प्रकारार्थे च सम्भ्रमे ।
प्रश्ने सम्भावनायाञ्च कामम चानुगतौ स्मृतम् ॥ ५८ ॥
प्रकामे चाप्यसूयायां तथानुगमनेऽपि च ।
जोषम् सुले प्रशंसायां त्र्णीलङ्घनयोरिष ॥ ५९ ॥
नूतन्तु निश्चिते तर्के स्मर्णे वाक्यपूरणे ।
परम् नियोगे क्षेपे च प्राध्वम् नर्मानुक्लयोः ॥ ६० ॥
सत्यम् प्रश्नेऽभ्युपगमे-

मचतुष्कम् । ऽवश्यम् निसमयत्वयोः ।

अभीक्ष्णम् मुहुरश्रान्ते शीघ्रमकर्षयोरिष ॥ ६१ ॥ इदानीं वाक्यभृषायां सम्मत्यर्थे च दृश्यते । तीइनम् दिनमध्ये स्यात् तथैव मितवासरे ॥ ६२ ॥ साम्मतम् चाधुनार्थे स्यादुचितार्थे च दृश्यते ।

यद्विकम्।

अयि प्रकातुनययोक्तया सम्बोधनेऽपि च ॥ ६३ ॥ भ्रये कोधे विषादे च सम्भ्रमे स्मरग्रेऽपि च । दिष्ट्या हर्षे मङ्गले च प्रयशब्दस्तु विस्मये ॥ ६४ ॥ प्रशंसायामप् तथा

> यत्रिकम् । समयाऽन्तिकमध्ययोः । रैककम् ।

म मकर्षे गताद्यर्थेऽपि ।

रद्विकम् । अरेऽपाकृसस्ययोः॥ ६५ ॥ जर्य्री चाप्युमौ शब्दौ विस्तारेऽङ्गीकृताविष ।
दुर्गिनेषये च कष्टे च नि निर्णयनिषेषयोः ॥ ६६ ॥
परि स्यात सर्वतोभावे वर्जने व्याधिशेषयोः ।
इत्यम्भृताख्यानभागवीष्मालङ्गनलक्षणे ॥ ६० ॥
दोषाख्याने निरसने पूजाव्याप्योश्च भूषणे ।
परा विमोक्षप्राधान्यप्रातिलोम्येषु धर्षणे ॥ ६८ ॥
आभिमुख्ये भृशार्थे च विक्रमे च गतौ वधे ।
पुरा पुराणे निकटे प्रवन्धातीतभाविषु ॥ ६९ ॥
स्वः प्रेसव्योक्चि नाके चापि

#### रत्रिकम् ।

अन्तः स्वीकारमध्ययोः।

श्रान्तरा तु विनार्थे स्पान्मध्यार्थनिकटार्थयोः॥ ७०॥

उर्युरुर्य्यूररी च विस्तारेऽङ्गीकृतौ त्रयम्।

निक निषेधोपमयोः प्रादुः प्राकाइय इष्यते॥ ७१॥

सम्भाव्ये च प्रदृतौ च पुनरप्रथमे मतम्।

श्राधिकारे च भेदे च तथा पक्षान्तरेऽपि च॥ ७२॥

छद्विकम्।

किलग्रब्दस्तु वार्त्तायां सम्भाव्यानुनयार्थयोः । खल्छ स्याद् वाक्यभूषायां जिज्ञासायाश्च सान्त्वने ॥ ७३ ॥ वीप्सामाननिषधेषु पूर्ण पदवाक्ययोः ।

# वैककम्।

वा स्पाद् विकल्पोपमयो वितर्के पादपूरणे ॥ ७४ ॥ समुचये च विस्नम्भे नानार्थातीतयोरिप । वै स्यात् सम्बोधने पादपूरग्रोऽनुनयेऽपि च ॥ ७५ ॥ वि निग्रहे नियोगे च तथैव पदपूरणे । निश्चियेऽसहने हेतावच्याप्तिविनियोगयोः ॥ ७६ ॥ ईपदर्थे परिभवे शुद्धावालम्बनेऽपि च । विज्ञाने (बद्धिकम्) अयथैव चौपम्ये नियोगे वाक्यपूरणे ॥ ७० ॥ अवधारणे च चारनियोगे च विनिग्रहे ।

षद्विकम्।

खवा रात्रौ तदन्ते च दोषारात्रौ च तन्मुखे ॥ ७८ ॥ मङ्खु शीघ्रे भृशार्थे च

> .षित्रकम् । निकषाऽन्तिकमध्ययोः । सैककम् ।

सु पूजायां भृजायां नुमितकुच्छ्रसमृद्धिषु ॥ ७९ ॥ सद्विकप् ।

आस् स्मरणेऽपाकरणे कोपसन्तापयोरिप । ई दुःखभावने कोपे नि निषेषे च निश्चये ॥ ८० ॥ साकल्यातीतयो भोस्तु सम्बोधनविषादयोः ।

#### सत्रिकम्।

अञ्जसाशब्द ग्राख्यातस्तन्तत्यार्थयोरिष ॥ ८१ ॥
तिरोडनतद्धी तिर्य्यगर्थे नौचैःस्त्रैराल्पयोर्मतम् ।
पुरोडग्रे प्रथमे भृयोडधिकारे च पुनः पुनः ॥ ८२ ॥
निथोडन्योन्ये रहोडथें च शनैः स्त्रैरे शनैश्चरे ।

## सचतुष्कम्।

श्रभितः शीघ्र साकल्यसम्मु खाभयतोऽन्तिके ॥ ८३ ॥ श्रम्भतः प्रथमे चाग्रे पुरतः प्रथमाग्रयोः । पूर्वेद्यः पातःकाले स्याद तथैन धर्मवासरे ॥ ८४ ॥

# हैं ककम्।

ह स्याव सम्बोधने पादपुरणे च निनिग्रहे।
नियोगे च क्षिपायां स्याव कुत्सायामिष दृश्यते॥ ८५॥
हा निषादे च शोके च कुत्सादुःखार्थयोरिष।
हि पादपूरणे हेनौ निशेषेऽप्यत्रधारणे॥ ८६॥
पश्चे हेन्नपदेशे च सम्भ्रमास्ययोरिष।
ही दुःखे हेनावाख्यानो निषादे निस्मयेऽपि च॥ ८७॥
हे सम्बोधन आह्वानेऽप्यस्यादौ च दृश्यते।
है सम्बोधन आह्वाने होहौ शब्दौ तथैतयोः॥ ८८॥

# होद्वकम्।

श्रह प्रशंसाक्षिपयो नियोगे च विनिग्रहे।
श्राहो धिगर्षे शोके च करुणार्थविषादयोः॥ ८९॥
सम्बोधने प्रशंसायां विस्मये पदपूरणे।
श्राह्मा वितर्के स्यादाह क्षेपनियोगयोः॥ ९०॥
श्रहो प्रश्ने वितर्के च सह साकत्य इष्यते।
विद्यमाने च साहक्ययौगपग्रसम्बिषु॥ ९१॥
सम्बन्धे च तथा हीहीशब्दो विस्मयहास्ययोः।
हे है सम्बोधने हृतौ होहो शब्दस्तयैतयोः॥ ९२॥

हत्रिकम् ।

भ्रहहेत्यद्भुते खेदे परिक्रेशमकर्षयोः। सम्बोधनेऽपि चोताहो परिप्रश्लीवचारयोः॥ ९३॥

> अव्ययानेकार्थवर्गः समाप्तः। सम्पूर्णा।





